# ब्रज का इतिहास

प्रथम खराड

बेखक तथा सम्पादक कृष्णद्त्त वाजपेयी, एम० ए०,विद्यालंकार अध्यत्त, पुरातत्त्व संग्रहालय, मथुरा।



श्रिष्वल भारतीय त्रज साहित्य मग्डल मथुरा सं० २०११ वि॰ प्रकाशक -

ग्र॰मा॰त्रज साहित्य मण्डल, मथुरा ।

#### त्रथम संस्करण

काक्युन, सम्बत् २०३१ वि० ( १६४४ ई० ) मूल्य-पाँच रुपया

> सुदक— वैजनाथ दानी, सौक साहित्य प्रेस, मथुरा

#### प्राक्तयन

भारतीय इतिहास में बज-भूमि का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। परन्तु अज का कोई प्रामाणिक कमकद इतिहास श्रभी तक उपलब्ध नहीं था। श्रांत्रल भारतीय बज साहित्य मण्डल ने अपने शिकोहाबाद श्रधिवेशन में डा॰ रामप्रसाद त्रिपाठी के सभापतित्व में यह निश्चय किया कि मण्डल दारा बज का एक विस्तृत इतिहास तैथार किया जाय। इसके लिए एक इतिहास-समित बनाई गई, जिसके श्रध्यक डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल ने बज के इतिहास की एक मोटी रूपरेला प्रस्तुत की। इसके श्रनुसार उक्त इतिहास की चार लग्डों में विभाजित करने का विचार किया गया। परन्तु बाद में यह श्रधिक व्यावहारिक समका गया कि उसे दो लग्डों में ही प्रकाशित किया जाय—पहले लग्ड में बज के भूगोल, प्रसतस्व तथा राजनैतिक इतिहास का कमानुगत विवरण हो श्रीर दूसरे लग्ड में यहाँ के धर्म, दर्शन, कला, लोकजीवन, भाषा श्रीर साहत्य का ऐतिहासिक विवेचन उपस्थित किया जाय। इतिहास के सम्पादन का गुरुतर कार्य मुक्ते सोंपा गया।

प्रथम खरड की प्रेस-काषी सम्वत् २०६० के प्रारम्भ में तैयार हो गई थी। परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसके मुद्रण का कार्य कुछ समय तक रूका रहा। पहला खरड छप जाने पर अब उसे प्रकाशिन किया जा रहा है। आशा है कि लगभग ४५० पृष्टीं का दूमरा खरड भी यथाशीच प्रकाशित हो जायगा।

प्रस्तुत प्रस्थ के आरम्भ में बज का भौगोलिक तथा प्राकृतिक विवरण दिया गया है। दूसरे अध्याय में बज के इतिहास की साम ी की चर्चा है। तीसरे में प्राचीनतम काल से लेकर श्रीकृष्ण के पहले तक का और चौथे में श्रीकृष्ण-कालीन श्रूरसेन जनपद का इतिहास है। पाँचवें से लेकर चे दहवें अध्याय तक महाभारत-युद्ध के बाद से लेकर श्रव तक बज का कालकमानुसार इतिहास दिया गया है। अन्त में प्राचीन यादववंश की तालिका तथा नामानुकमिणका भी दी गई हैं। पुस्तक में तीन मानचित्र हैं—पहला प्राचीन श्रूरसेन और उसके समीपवर्ती जनपदों का, दूसरा मुगलकालीन बज प्रदेश का और तीसरा श्राष्ट्रनिक बज का।

व्रज के इतिहास-निर्माण में उत्तर प्रदेशीय शासन से जो प्रोत्साहन मिला है उसके लिए 'सगडल' शासन तथा उसके वर्तमान सुस्य मन्त्री डा० सम्पूर्णानन्द जी का अन्यन्त आभारी है। प्रदेश य सरकार ने न केवल हिन्दी प्रकाशक -

**ग्र॰भा॰त्रज साहित्य मण्डल,** मथुरा।

> प्रथम सँस्करण कान्तुन, सम्वत् २०११ वि० (१६४४ ई०) मूल्य-पाँच रुपया

409-41

197784

सुदक— बैजनाथ दानी, सीक साहित्य प्रेस, मथुरा

#### प्राक्थन

भारतीय इतिहास में बज-भूमि का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। परन्तु बज का कोई प्रामाणिक कमबद इतिहास ग्रभी तक उपलब्ध नहीं था। श्रांलल भारतीय बज साहित्य मण्डल ने अपने शिकोहाबाद श्रधिवेशन में डा॰ रामप्रसाद निपाठी के सभापतित्व में यह निश्रय किया कि'मण्डल'द्वारा बज का एक विस्तृत इतिहास तैयार किया जाय। इसके लिए एक इतिहास-समिति बनाई गई, जिसके श्रध्यस डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल ने बज के इतिहास की एक मोटी रूपरेला प्रस्तुत की। इसके श्रनुसार उक्त इतिहान को चार खण्डों में विभाजित करने का विचार किया गया। परन्तु बाद में यह श्रधिक व्यावहारिक समक्षा गया कि उसे दो लण्डों में ही प्रकाशित किया जाय—पहले लण्ड में बज के भूगोल, प्रसतत्त्व तथा राजनैतिक इतिहास का कमानुगत विवरण हो श्रीर दूसरे खण्ड में यहाँ के धर्म, दर्शन, कला, लोकजीवन, भाषा श्रीर साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन उपस्थित किया जाय। इतिहास के सम्पादन का गुरुतर कार्य मुक्ते सौंपा गया।

प्रथम खरड की प्रेस-कापी सम्वत् २०१० के प्रारम्भ में तैयार हो गई थो। परन्तु आर्थिक कठिताइयों के कारण उसके मुद्रण का कार्य कुछ समय तक रुका रहा। पहला खरड छप जाने पर अब उसे प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है कि लगभग ४१० पृष्ठों का दूसरा खरड भी यथाशीब्र प्रकाशित हो जायगा।

प्रस्तुत प्रनथ के आरम्भ में बच का भौगोलिक तथा प्राकृतिक विवरण दिया गया है। दूसरे अध्याय में बच के इतिहास की सामती की चर्चा है। तीसरे में प्राचीनतम काल से लेकर श्रीकृष्ण के पहले तक का और चौथे में श्रीकृष्ण-कालीन श्रूरसेन जनपद का इतिहास है। पाँचवें से लेकर चौदहवें अध्याय तक महाभारत-युद्ध के बाद से लेकर श्रव तक बज का कालकमानुसार इतिहास दिया गया है। अन्त में प्राचीन यादववंश की तालिका तथा नामानु-क्रमिणका भी दी गई हैं। पुस्तक में तीन मानचित्र हैं—पहला प्राचीन श्रूरसेन श्रीर उसके समीपवर्ती जनपदों का, दूसरा मुगलकालीन बच प्रदेश का और तीसरा श्राधुनिक बच का।

ब्रज के इतिहास-निर्माण में उत्तर प्रदेशीय शासन से जो प्रोत्साहन मिला है उसके लिए 'मण्डल' शासन तथा उसके वर्तमान मुख्य मन्त्री डा० सम्पूर्णानन्द जी का ग्रत्यन्त ग्रामारी है। प्रदेश य सरकार ने न केवल हिन्दी की श्चनिक खोज रिपोर्ट मण्डल को प्रदान कीं, श्विपत १,७१०) रू०की श्वाधिक सहायता भी इस कार्य के लिए देने की छपा की। देश के कई गण्यमान्य विद्वानों से इतिहास के लिए मुरुष्यान सुमान प्राप्त हुए श्रीर छुछ ने दिलीय स्वयह के कई श्रम्यायों के लिखने को भी छपी की । प्रथम खण्ड का मुगलकालीन श्रम्याय डा० रधुवीरसिंह ने लिखा है। उन्होंने माकालीन बज का नकशा भी बराया है। एतर्थ हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।

श्री बालकृष्ण सर्मा 'नवीन' तथा पं॰ बनारसीदास जी चतुर्वेदी को मैं क्या बन्यवाद दूँ! जनपदीय इतिहास ही नहीं, 'मण्डल' की समस्त साहित्यिक प्रकृतियों के ये दोनों महानुभाव श्रद्धय प्रेरणा—स्रोत रहे हैं। 'मण्डल' के वर्तमान श्रप्यत डा॰ धीरेन्द्र वर्मा के महत्वपूर्ण सुभाव हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहे हैं। डा॰ वासुदेवशरण श्रप्यवाल की प्रेरणा यदि हमें बरावर न प्राप्त रहती तो इतिहास का कार्य इतनी जलदी पूरा हो सकने में सन्देह था। श्रप्यवाल जो 'मण्डल' के समस्त सांस्कृतिक कार्यों में श्रप्यणी रहे हैं बा॰ द्वारकानाथ भागव ने इतिहास संग्रह-सिमिति के संयोजक—रूप में कई वर्ष तक कार्य किया और उनके श्रमाव श्रवमय का लाभ 'मण्डल' ने उठाया है। में उन विद्वानों के प्रति भी श्राभार प्रकट करता हूँ जिनके प्रन्यों श्रीर लेखों का उपयोग इप पुस्तक के लिखने में किया गया। सहायक—प्रन्थों की विस्तृत सूची दूसरे खण्ड के श्रन्त में प्रकाशित की जायगी।

मेरे जिन मित्रों ने इतिहास के कार्य में सहायता पहुँचाई उनमें श्री कृष्णाचार्य प्रमुख हैं। 'मण्डल' ने इसके लिए श्रापको सेवाए प्राप्त कर ली थीं। कई श्रष्यायों को सामग्री एकत्र करने में श्री कृष्णाचार्य से काफी सहायता मिली, जिसके लिए में उन्हें घन्यवाद देता हूँ। श्री रामनारायण श्रम्याल ने न केवल इतिहास को जल्दी पूरा कराने की सतत चेष्टा की, श्रपित मेरी श्रमुपस्थित में उन्होंने प्रारम्भ के तीन फर्मों के प्रूफ्त भी देखने का कष्ट किया। में डा॰ स्वर्णमाद श्रम्ल तथा श्री कृष्णचन्द्र माथुर के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने नामानुकमणि हा तथार कराने में मेरी सहायता की। श्री कृष्णचन्द्र ने प्राचीन श्रूरसेन जनपद का नकशा तथा पुस्तक के श्रावरण-पृष्ठ के लिए डिजाइन भी तथार की। वर्तमान बज का नकशा श्री स्वर्णकाश शर्मा ने परिश्रम के साथ तथार किया है। में लोक साहित्य प्रेस के प्रवन्धक श्री बैजनाय दानी का भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुद्रण-कार्य को लगन के साथ प्रा किया।

—कृष्णदत्त वाजपेयी, प्रधान मन्त्री, ज्ञजसाहित्य मण्डल

फाल्युन शुक्ल ८, सम्वत् २०११

## भूमिका

बज साहित्य मंडल, मेथुरा की साहित्यिक योजनाओं के ग्रंतर्गत बज भाषा का कोश, बज भाषा का व्याकरण, बज साहित्य का हितहास, बज लाक-साहित्य का श्रध्ययन और बजमूमि का इतिहास—ये पाँच प्रधान योजनाएँ थीं । इन्हें मंडल के कार्यकर्ताओं ने सोत्साह श्रंगीकार किया और उनके द्वारा कुछ की श्रांशिक पूर्ति हुई हैं । शेष की पूर्ति के लिए वे यथाशक्ति प्रयत्नवान हैं । बज लोक-साहित्य के श्रध्ययन के संबंध में श्री सत्येन्द्र की ने उत्लेखनीय कार्य किया है । लोक-साहित्य का प्रामाणिक संग्रह उनके द्वारा 'पोदार-श्रभिनंदन ग्रंथ' में प्रकाशित हो चुका है । बज की लोक-कहानियों का बज भाषा में मौलिक संग्रह सत्येन्द्र जी मंडल द्वारा प्रकाशित करा चुके हैं ।

श्री कृष्णदत्त वाजपेयी के प्रस्तुत इतिहास प्रन्थ का स्वागत करते हुए इमें प्रसन्नता होती है। बजभूमि के इतिहास का यह प्रथम खरुड है, जिसमें खेखक ने राजनैतिक इतिहास की युगानुक्रम से विवेचना की है। इसके दूसरे खरुड को बज संस्कृति के इतिहास के रूप में वे सम्पन्न करना चाहते हैं, यह श्रीर भी हर्ष की बात है।

उत्तरापथ के धनेक जनपदों के बीच में प्राचीन श्रूरसेन जनपद की भौगोलिक स्थित कुछ इस प्रकार की थी जैसे वृत्त की परिधि के अन्तर्गत मध्य विन्दु की होती है। कुरु, पञ्चाल, मत्स्य और शाल्वों के महाप्रतापी जनपद उसे चारों और से घेरे हुए थे और ऐतिहासिक कशमकश में कभी वे अपना प्रभाव श्रूरसेन की भृमि पर डालते और कभी स्वयं उससे प्रभावित होते थे। राजनैतिक उतार-चढ़ाव के बीच में पढ़ कर भी जनपद अपनी सांस्कृतिक इकाई और बहुत-कुछ राजनैतिक अस्तित्व को भी बनाये रखते थे। प्राचीन भारत के इतिहास में जनपदों के विकास और उत्थान की कहानी उत्तनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्राचीन धूनान देश में छोटे-छोटे चेशों में सीमित अनेक पौर राज्यों की, जिन्हें 'ग्रीक सिटी स्टेट्स' कहा जाता है। दोनों की भौगोलिक सीमाएँ प्रायः निश्चित होती थीं। दोनों के उत्थान और पतन का युग भी समसामयिक था। उनमें से राजनैतिक दृष्ट्या कुछ एकराज-प्रणाली के अन्तर्गत थे और कुछ संघराज्य प्रणाली के अन्तर्गत। जनता या अभिषक्त वंश चित्रय

त्रर्थात् शासक जाति में राजनैतिक चेतना, संगठन, श्रधिकार, शासन श्रीर श्रात्मरचा या जनपदगुति के नियम भी बहुत श्रंशों में एक-जैसे थे।

जबिक एक श्रोर यूनानी पौरराज्यों का इतना दिस्तृत अध्ययन हुचा है श्रोर उस प्रयोग को संसार के राजनैतिक इतिहास में श्रात महत्वपूर्ण समभा जाता है, वहाँ दूसरी श्रोर भारतीय जनपदों के इतिहास, नाम, भौगोलिक स्थिति, उद्य, संगठन, शासन, संस्कृति श्रोर भाषा श्रादि के सम्बन्ध में श्रभी तक कोई भी उल्लेख योग्य श्रध्ययन नहीं हुश्रा। यह विषय श्रत्यन्त सहत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार समस्त देश में जनपदीय राजधानियों में राजनैतिक शासन का संगठन हुश्रा, जनपदीय जनता में राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन की चेतना फैली, जन श्रपनी जातीय भूमियों में प्रतिष्ठित हुए शौर जनता ने वहुमुखी सांस्कृतिक जीवन के सूत्र का ताना-बाना श्रारम्भ किया, जिसका उत्तम फल उनके साहित्य, दर्शन, कला, वाणिज्य, कृषि एवं उद्योग-श्रंघों के रूप में प्रकट हुश्रा। जनपदों में कुछ स्वभावतः श्रधिक महत्वपूर्ण थे, जो 'महाजनपद' कहलाते थे, श्रोर कुछ भौगोलिक विस्तार श्रीर महत्व की दृष्टि से सीमित साधन वाले होते थें।

शूरसेन जनपद श्रारम्भ से ही महाजनपद के रूप में विकसित हुआ। उसके राजनैतिक ग्रौर सांस्कृतिक इतिहास की प्रभावपूर्ण छाप समस्त उत्तर भारत के अथवा देश के इतिहास पर भी पड़ी । इस प्रभाव के तीन व्यापक चेत्र हैं-धर्म, कला श्रौर भाषा । धर्म के चेत्र में शूरसेन जनपद की महती देन समन्वय-प्रधान दृष्टिकोण है, जिसे एक सूत्र में भागवती दृष्टि भी कह सकते हैं। भगवान् वासुदेव कृष्ण को महाविष्णु का श्रवतार मान कर श्रीर उन्हें मध्य में रखकर उनके साथ अनेक देवी-देवताओं के समन्वय का प्रतिपादन किया गया। श्रासेन जनपद में जो यचपूजा, नागपूजा और मातृदेवी की पूजा प्रचलित थी उन तीनों को स्वीकार करते हुए उन्हें विष्णु की ही विभूति कहकर उँचे धरातल पर मान्यता प्रदान की गई । गोवर्धन-पूजा के रूप में गिरिमह,इन्द्र-पूजा के रूप में इन्द्रमह और यसुना की पूजा के रूप में नदीमह नामक प्राचीन उत्सव प्रचित्त थे । उन तीनों का समन्वय भी भागवत मान्यता के साथ मथुरा में सम्पन्न हुआ। इसी प्रकार बौद्ध, हिन्दू, जैन-इन तीनों धर्मों की त्रिवेणी भी पारस्परिक विरोध को छोड़कर समन्वय श्रीर संप्रीति के साथ शूरसेन जनपद में लगभग एक सहस्र वर्ष तक साथ-साथ प्रवाहित हुई और पारस्परिक त्रादान-प्रदान से एक-दूसरे का हित संवर्धन करती रही। इन्हीं तीनों धर्मों के अनुसार परतिवत होने वाली जैन, बौद और ब्राह्मण कलाएँ भी मधुरा-कला के अन्तर्गत पूर्ण विकास को प्राप्त हुईं। उन्होंने जिस सौन्दर्य-लोक की सृष्टि की उसमें एक स्रोर धर्म की उदात्त साधना हमें मिलती है, दूसरी स्रोर स्त्री- पुरुषों के सुन्दरतम रूपों की असुपम अपरिमित सृष्टि। मधुरा के एकनिष्ठ शिल्पियों ने जिस ध्यान की शक्ति से अपने स्त्रापको सौन्दर्य की श्रधिष्ठात्री देवी श्री लच्मी के चरणों में समर्पित कर दिया उसके फलस्वरूप सधुरा की शिल्पकला दिश्व की महत्वपूर्ण कलाश्रों में स्त्राज स्थान पाने योग्य समस्त्री जाती है।

मधुरा में मणडलीबड़ रासनृत्य, नारायण-गीत श्रीर वंशीवाध-इन तीनों की परस्परा भी अति प्राचीन थी, जिन्होंने वहाँ के सांरक्षतिक जीवन को बहुत प्रभावित किया और न केवल शाचीन काल में किन्तु सध्यकाल में भी जिनके सुन्दर सांस्कृतिक फल देखने को मिले। प्राचीन नारायण-गीतों की परम्पराश्चों में ही सरदास के वे श्रमर पद हैं जिन्हें कोई भी सहदय व्यक्ति एक बार परिचित होने के बाद कभी भूल नहीं सकता । न देवल कलायों के दंत्र में, बल्कि जीवन-साधन के त्रिविध उपायों का भी शूरसेन जनपद में एक समान महत्व था । गोवंश की रत्ता, हलधर बलराम की कृषि स्रौर उदीच्य श्रीर प्राच्य के बीच में वाणिज्य का अच्य्य भागडागार-ये तीनों मधुरा की जीवन की विशेषताएँ थीं । पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और सावेत से छाने वाले सार्थवाह मधुरा में मिलते थे और दुसरी और किएशा, तच्शिला और शाक्ल से श्राने वाले उदीच्य सार्थवाह मधुरा में पहुँच कर श्रपनी वस्तुश्रों का व्यापारिक आजान-प्रदान करते थे। राजनैतिक धरातल पर भी हम देखते हैं कि उत्तर-पश्चिम से ग्राने व:ले विदेशी ग्राकान्ता मथुरा तक ग्रिसयान करते हुए बढ़ ग्राते ग्रीर मध्यदेश के इस देहलीद्वार पर पहुँच कर अपने आपको सुप्रतिष्ठित मानते थे। विदंशी यवन, पह्नव और शक-इन तीनों का सांस्कृतिक प्रभाव मधुरा के सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा, जिसके प्रमाण मथुरा की शिल्पकला में विद्यमान हैं। संस्कृति के हैत्र में प्राचीन भारतवासी ऋव्यंत सजग थे। वे नृतन भावों का हार्दिक उसंग से स्वागत करते. किन्तु साथ ही ऋपनी रचना-शक्ति के विषय में भी श्राश्वस्त रहते थे। उनके सांस्कृतिक पट का वितान भारतीय है। उस ताने-बाने में कहीं-कहीं बाहर से ब्राई हुई फ़ुलकारी के सुत्र हैं, पर वह सारी रचा कहीं से भी अटपटी नहीं लगती। विदेशी अभिप्राय देशी अलंकरणों के साथ भिलजुल कर एकरूप हो जाते हैं। यूनानियों के मधुपान दृश्य, कैलासवासी ु. थेर श्रीर उनके यहाँ के मधुपान में बदल दिये गये हैं। ईरानी सूर्यपूजा

मारतीय सूर्यपूजा की परम्परा के साथ मिलकर मथुरा के धर्म और कला की शक्ति प्रदान करती है। स्वयं मथुरा का इतिहास इस बात का साची है कि उस प्रदेश में राजधानी की नागर संस्कृति श्रीर राष्ट्र या जनपद की जानपदी संस्कृति—इन दोनों का सुन्दर समन्वय श्रीर विकास श्रूरसेन एवं मथुरा में हुआ। बजवासियों का दूर-दूर शामों में फैला हुआ श्रामोदमय जीवन श्राज भी प्रसिद्ध है। किन्तु मथुरा के उस प्रभविष्णु वेश की कहानी,जो किसी समय उत्तरापथ में प्रसिद्ध था, जहाँ श्राचार्य दत्तिल हुए, जहाँ वासवदत्ता-सी जनपद-कल्याणी सुन्दर्श ने श्राचार्य उपगुक्ष से जीवन की शिचा श्रन्त समय में ग्रहण की, श्राज इतनी सुविदित नहीं रही है।

मधुरा सचमुच महापुरी थी। प्राचीन परिभाषा के अनुसार महापुरी उसे कहते थे जो धर्मतीर्थ, अर्थतीर्थ, कामतीर्थ और मोचतीर्थ हिन चार्से प्रकार के पुरुषार्थों का तीर्थ होती थी। राजनैतिक उत्थान और पतन समास हो जाते हैं, किन्तु महापुरी का जीवन संततवाही रहता है। महापुरी का निर्माण समस्त राष्ट्र की सांस्कृतिक चमता का प्रमाण होता है। सहापुरी मधुरा की विजयशाबिनी कीर्ति चिरजीवी है। उसके इतिहास की रोचक कहानी आहाद से मरी हुई और ज्ञानवर्षक है। देश और काल में उसके अपरिमित दिस्तार को, धर्मों के गृढ़ पारस्परिक वंधनों को, राजनैतिक हेतुओं को, सांस्कृतिक समृद्धियों को और कलात्मक सजन की बहुमुखी प्रवृत्तियों को जो प्रत्यचद्शीं की भाँति सुलक्षा सकता है, वह इतिहास को उद्घाटन करने वाला सट्चा ऐतिहासिक है।

काशी विश्वविद्यालय,
फाल्गुन शुवल म,
संग्रु २०११

— **वासुदेवशरण** [प्रो० डा० वासुदेवशरण अप्रवाल]

# 🛞 दिषय-सूची 🏶

#### प्रथम खण्ड

|                                              | <u>इड</u> |
|----------------------------------------------|-----------|
| अध्याय १-मौगोलिक तथा प्राकृतिक               | 2-=       |
| ( ले० — श्री कृष्णदत्त वाजपेयी )             |           |
| व्रज                                         | 8         |
| शूरसेन या मधुरा जनपद                         | २         |
| व्रजमरहत                                     | ्र        |
| मथुरा                                        | 8         |
| निर्वयाँ                                     | 8         |
| पहाड़                                        | 2         |
| भूमि, उपज                                    | \$        |
| <b>जं</b> गल                                 | **        |
| खनिज                                         | v         |
| पशु-पन्ती                                    | =         |
| यातायात                                      | *         |
| त्रध्याय २—त्रज के इतिहास की सामग्री         | \$9-3     |
| ( ले०—श्री कृष्णदत्तवाजपेयी )                |           |
| साहित्यिक सामग्री                            | 3         |
| पुरातत्वीय श्रवशेष                           | 88        |
| . विदेशी यात्रियों के वृत्तान्त              | १२        |
| अध्याय ३ — शूरसेन प्रदेश                     | 88-5€     |
| [ प्राचीन काल से लेकर श्रीकृष्ण के पहले तक ] |           |
| ( से॰ —श्री कृष्णदत्त वाजपेयी )              |           |
| शूरसेन.                                      | १४        |
| प्राचीन राजवंश                               | 82        |
| याद्व वंश                                    | 80        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | •         |

### ( ? )

| यदु से भीम सात्वत तक का वंश             | 3\$   |
|-----------------------------------------|-------|
| मञ्जू और लवगा                           | २०    |
| सूर्य वंश का ऋविपत्य                    | २३    |
| ग्राद्व वंश का पुनः अधिकार              | २४    |
| प्राचीन मथुरा का वर्णन                  | २४    |
| अध्याय ४श्रीकृष्ण का समय                | ₹७—4= |
| ( ले० - श्री कृष्णदत्त वाजपेयी )        |       |
| कंस का शासन                             | 38    |
| श्रीकृष्ण का जन्म                       | 3,5   |
| <b>गृतनाव</b> ध                         | 38    |
| संकटासुर-वध                             | 32    |
| उल्लान-वन्धन तथा यमलार्जु न-मोत्त       | ३२    |
| स्थान-परिवर्तन                          | ३३    |
| कालिय-दमन                               | 33    |
| धेनुक-वध                                | 38    |
| प्रतम्ब-वध                              | 38    |
| गोवर्धन-पृजा                            | 34    |
| रास                                     | ३६    |
| अरिष्ट-वध                               | 38    |
| धनुर्याग और अक्रूर का व्रज-आगमन         | ३७    |
| कृष्ण का मथुरागमन                       | ३⊏    |
| कंस के समय मथुरा                        | 38    |
| कंस-वध                                  | ४०    |
| संस्कार                                 | ४२    |
| जरासन्य की मथुरा पर चढ़ाई               | ४२    |
| पहली चढ़ाई                              | ४३    |
| महाभिनिष्क्रमण्                         | 88    |
| बलराम का पुनः व्रज-त्र्यागमन            | 82    |
| कृष्ण और पाग्डव                         | . ४६  |
| पारडवों का राजसूय यज्ञ और जरासन्य का वध | 85    |
| युद्ध की ष्टप्रभूमि                     | 38    |

| ( ঽ )                                        |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| महाभारत युद्ध                                | ¥э            |
| श्रीकृष्ण का द्वारका का जीवन                 | 28            |
| कृत्या की पत्नियाँ ऋौ। सन्तान                | ४३<br>४३      |
| यादवों का ऋन्त                               | ४२<br>४३      |
| त्रार्वा का अस्त<br>त्र्रान्तिम समय          | સર<br>પ્રેષ્ઠ |
| अन्धक-वृद्धित सङ्घ                           | ४०<br>४४      |
|                                              |               |
| अध्याय ५-महाभारत के बाद से बुद्ध के पूर्व तक | , इंट—देश     |
| [ ई० पूर्व १४०० से ई० पूर्व ६०० तक ]         | as t          |
| ( ले॰—श्री कृष्णदत्त वाजपेयी )               |               |
| परीचित का शासन तथा नागों का उत्थान           | 48            |
| जनमेजय श्रोर उसके उत्तराधिकारी               | 3%            |
| पञ्चात राज्य                                 | ६०            |
| यादव वंश                                     | ६२            |
| शूरसेन जनपद की दशा                           | ६२            |
| सोलह महाजनपद                                 | ६३            |
| अध्याय ६मगध साम्राज्य के अन्तर्गत शूरसेन     | <b>₹4-0</b> = |
| [ तागभग ई० पूर्व ६०० से ई० पूर्व १०० तक      | 1             |
| ( ले॰—श्री कृष्णदत्त वाजपेयी )               | -             |
| बुद्ध के समय में उत्तर भारत                  | ĘŁ            |
| बौद्ध साहित्य में शूरसेन श्रौर मथुरा         | ξĘ            |
| मगध साम्राज्य की उन्नति                      | ξĘ            |
| मौर्यवंश का ऋधिकार                           | ६६            |
| अशोक                                         | इह            |
| यूनानियों द्वारा शुरसेन प्रदेश का वर्णन      | ဖဝ            |
| पिछले मौर्य शासक                             | હરૂ           |
| शुङ्ग वंश का त्र्याधिपत्य                    | <b>હ</b> રૂ   |
| यवन-त्राक्रमण                                | હ8            |
| परवर्ती शुङ्ग शासक                           | ७६            |
| मथुरा के मित्रवंशी राजा                      | 60            |
| <b>3</b> .                                   |               |

| अध्याय ७—शक कुषास् काल              | 8330           |
|-------------------------------------|----------------|
| [ लगभग ई० पूर्व १०० से २०० ई० तक ]  |                |
| (ले०श्री कृष्णदत्त वाजपेयी)         | ,"             |
| मथुरा के शक शासक                    | 50             |
| राजुवुत                             | ५, ५०          |
| शोडास                               | <b>5</b> 2     |
| शकों की पराजय                       | 58             |
| मथुरा का दत्त वंश                   | <b>SX</b>      |
| कुषाण वंश                           | <b>=</b> ξ     |
| विम तज्ञम                           | . =६           |
| कनिष्क                              | 55             |
| कनिष्क के समय में मथुरा की ब्र्ज़ात | 58             |
| विदेशों से सम्बन्ध                  | 37             |
| वासिष्क                             | <u>&amp;</u> o |
| <b>हु</b> विष्क                     | 63             |
| कनिष्क द्वितीय                      |                |
| वासुदेव                             | 53             |
| परवर्ती शासक                        | ६२             |
| कुषाण शासन-काल में मथुरा की समृद्धि | ६३             |
| श्रध्याय ८—नाग तथा गुप्त शासनकाल    | E4-180         |
| [ लगभग २०० ई० से ४४० ई० तक ]        |                |
| ( ले०—श्री कृष्णदत्त वाजपेयी )      |                |
| कुषाणों के विजेता                   | 23             |
| भारशिव नाग                          | 23             |
| मथुरा त्र्यौर पद्मावती के नाग शासक  | ६६             |
| नाग शासनकाल                         | 33             |
| यौधेय                               | 800            |
| <b>कु</b> स्थिद                     | १००            |
| अर्जु नायन                          | १०१            |
| मालव                                | १०१            |

| ( * )                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| ऋन्य राज्य                                                | १०२   |
| गुप्त बंश                                                 | १०२   |
| समुद्रगुप्त                                               | १०३   |
| मथुरा प्रदेश पर ऋधिकार                                    | १०३   |
| रामगुप्त                                                  | १०४   |
| चन्द्रगुप्त द्वितीय                                       | १०४   |
| तत्कालीन मथुरा की दशा                                     | . १०६ |
| फाह्यान का वर्णीन                                         | १०७   |
| कालिदास द्वारा शूरसेन जनपद का वर्णन                       | १०५   |
| कुमारगुप्त प्रथम                                          | ११०   |
| हूगों तथा पुष्यमित्रों के त्राक्रमण                       | 388   |
| <del>र</del> कन्दगुप्त                                    | १११   |
| परवर्ती गुप्त शासक                                        | ११३   |
| मथुरा की हूणों द्वारा वरवादी                              | 888   |
| हूगों की पराजय                                            | ः ११४ |
| गुप्तकालीन शासनव्यवस्था तथा सांस्कृतिक उन्नति             | ११४   |
| अध्याय ६ मध्यकाल १९                                       | १=१३  |
| [ ४२० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( ले०—श्री इष्णदत्त वाजपेयी ) |       |
| मौखरी वंश                                                 | ११८   |
| पुज्यभूति या वर्धन वंश                                    | 398   |
| डु प्रे<br>हर्षवर्धन                                      | 388   |
| हुएत-सांग का मथुरा वर्णन                                  | १२१   |
| हुए की मृत्यु के बाद                                      | १२४   |
| यशोवर्भन्                                                 | १२४   |
| गुर्जर-प्रतीहार वंश                                       | १२६   |
| अरव लोगों के श्राक्रमण                                    | १२६   |
| कनौज के प्रतीहार शासक                                     | १२७   |
| नागभट तथा मिहिरमोज                                        | १२७   |
| महेन्द्रपाल                                               | १२७   |
| राष्ट्रकूट-त्राक्रमण                                      | १२८   |

| परवर्ती प्रतीहार शासक                         | १२=   |
|-----------------------------------------------|-------|
| प्रतीहार-शासन में मथुरा की दशा                | १२६   |
| महमूद गजनवी का आक्रमण                         | १२६   |
| ं त्रज्ञेरनी <u>क</u>                         | १३२   |
| गाहडवाल वंश                                   | १३३   |
| गोविंदचन्द्र                                  | १३३   |
| विजयचन्द्र या विजयपाल                         | १३४   |
| जयचन्द्र                                      | १३५   |
| मुसलमानों द्वारा उत्तर भारत की विजय           | . १३४ |
| अध्याय १० —दिल्ली सल्तनत का काल १३७           | - 888 |
| [ ११६४ ई० से १४२६ ई० तक]                      |       |
| (ले०—श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी)                   |       |
| मंगोलों के आक्रमण                             | १३७   |
| दिल्ली के अन्य राजवंश                         | १३७   |
| ऋताउदीन                                       | १३=   |
| ऋलाउद्दीन के बाद मथुरा की दशा                 | १३=   |
| मुहम्मद् तुगलक                                | १३=   |
| फीरोज तुगलक                                   | 359   |
| तैमूर का आक्रमण                               | 359   |
| लोदी वंश                                      | १३६   |
| सिकन्दर लोदी                                  | १४०   |
| सिकन्दर की धार्मिक कट्टरता                    | १४०   |
| इब्राहीम लोदी                                 | १४१   |
| मुस्लिम शासन-काल में हिंदू समाज               | १४२   |
| व्रजभूमि का योग                               | १४२   |
| तत्कालीन साहित्य में मथुरा का वर्णन           | १४३   |
| अध्याय ११ मुगलकालीन जज प्रदेश १८५-            | -१७६  |
| [ १४-६ ई० से १७१८ ई० तक ]                     |       |
| ( ले॰—डा॰ रघुवीरसिंह, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰, सीता | नऊ )  |
| उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना      | १४४   |

| हुमायूँ                                            | १४६  |
|----------------------------------------------------|------|
| शेरखां शूर                                         | १४६  |
| सूर-सुलतानों का ऋाधिपत्य ( १४४०—१४४६ ई० )          | \$80 |
| शेरशाह के उत्तराधिकारी                             | 388  |
| मुगलों का पुनः ऋधिकार                              | 388  |
| त्र्यकवर का शासन-काल ( १४४६-१६०४ ई० )              | १४०  |
| मुगल साम्राज्य की राजधानी त्र्यागरा                | १४१  |
| तीर्थस्थानों की उन्नति                             | १४१  |
| अकबर का मधुरा वृन्दावन आगमन                        | १४३  |
| आंबेर के शासक और ब्रज                              | १४३  |
| युरोपीय धर्म-प्रचारकों का आगमन                     | १५४  |
| व्रज प्रदेश की शासन व्यवस्था                       | १४४  |
| जहाँगीर त्र्यौर शाहजहां के शासन काल                |      |
| ( १६०४-१६४८ ई० )                                   | १४६  |
| जहांगीर                                            | १४६  |
| नये मन्दिरों का निर्माण                            | १५७  |
| शाहजहाँ                                            | १४=  |
| दाराशिकोह                                          | १५६  |
| श्रीरंगजेब की कट्टरतापूर्ण धार्मिक नीति            |      |
| ( १६४५-१६७० ई० )                                   | 348  |
| शिवाजी का मथुरा त्र्यागमन                          | १६०  |
| औरंगजेब की कट्टरता                                 | १६०  |
| प्रधान मूर्तियों का ब्रज से बाहर जाना              | १६२  |
| केशवराय आदि मन्दिरों का विध्वस                     | १६३  |
| हिंदुच्चों पर पुनः जजिया-कर लगाया जाना, उत्तरी भ   | ारत  |
| में हिंदू-प्रतिकिया एवं जाटों का उत्थान (१६७१-१६६६ |      |
| ज प्रदेश के शासन में दिलाई                         | १६४  |
| जाटों का उत्थान                                    | १६४  |
| मुगल साम्राज्य का ह्रास ( १६६६—१७६८ ई० )           | १६७  |
| श्रीरंगजेब की मृत्यु के बाद                        | १६७  |
| चुड़ामन की शक्ति का प्रसार                         | १६=  |

### ( = )

| मुगल काल में बज प्रशेश की दशा                       | १७०   |
|-----------------------------------------------------|-------|
| त्रार्थिक स्थिति                                    | १७२   |
| मथुरा का तत्कालीन लेखकों तथा यात्रियों द्वारा वर्णन | १७३   |
| त्र्यवुलफजल                                         | १७३   |
| सुजानराय खत्री                                      | १७३   |
| बरनियर तथा मनूची                                    | 808   |
| टैवरनियर                                            | १७४   |
| श्रध्याय १२ — जाट-मरहठा काल १७                      | ०१५—ए |
| [ १७१म ई० से १म०३ ई० तक ]                           |       |
| (ले०—श्रीकृष्णदृत्तवाजपेयो)                         |       |
| जाट-मुगल सङ्घर्ष                                    | १७७   |
| चूड़ामन की मृत्यु                                   | १७७   |
| थूण किते की विजय                                    | १७८   |
| मरहठा शक्ति का ब्रिभ्युद्य                          | १७५   |
| वाजीराव द्वारा छत्रसाल की सहायता                    | १७६   |
| मरहठों का दोत्र्याव तथा दिल्ली पर हमला              | . १७६ |
| नादिरशाह् का त्राक्रमण                              | १८०   |
| ब्रज में नादिरशाही ऋत्याचार                         | १८१   |
| पञ्चाल प्रदेश में पठानीं का ऋधिकार                  | १८२   |
| उत्तर भारत में राजनैतिक अशांति                      | १८२   |
| बदनसिंह                                             | १=३   |
| सूरजमल के समय में जाट-शक्ति का उत्थान               | १८३   |
| मुगलों से युद्ध                                     | १८४   |
| मरहठों का प्रावस्य                                  | १८४   |
| त्रहमदशाह अब्दाली                                   | १८४   |
| दिल्ली की लूट                                       | १८४   |
| मरहठों की त्रज पर चढ़ाई                             | १८४   |
| <b>अहमद्</b> शाह की कैंद                            | १८६   |
| अव्दाली का आक्रमण्                                  | १८६   |
| ब्रज में ऋब्दाली का प्रवेश                          | १८७   |

| ( 3 )                                   |        |
|-----------------------------------------|--------|
| चौमुहाँ का युद्ध                        | १८७    |
| मथुरा की वर्वादी                        | १८५    |
| महावन और वृन्दावून की लूट               | 3=8    |
| अञ्चाली का पुनः आक्रमण                  | १६०    |
| पानीपत का युद्ध                         | 938    |
| मथुरा का शान्ति-सम्मेलन                 | 828    |
| सूरजमल की मृत्यु                        | 858    |
| जवाहरसिंह                               | 939    |
| त्रज की शासन-ज्यवस्था                   | १६२    |
| परवर्ती जाट शासक                        | 828    |
| सोंख-श्रड़ींग का विनाशकारी युद्ध        | 828    |
| जाट-शक्ति का पतन                        | १८४    |
| रुहेलों से युद्ध                        | X39    |
| थरसाना का युद्ध                         | १६६    |
| रणजीतसिंह                               | १९७७   |
| डीग का पतन                              | ७३१    |
| <b>उत्तरी दोत्र्याव की विजय</b>         | 48=    |
| बयाना तथा श्रन्य जाट किलों का पतन       | 339    |
| महाद्जी सिंघिया                         | 338    |
| महाद्जी की शक्ति का प्रसार              | २००    |
| श्रलीगढ़ किले की विजय                   | २००    |
| गोसाइयों का विरोध                       | २०१    |
| राजपूतों से मुठभेड़                     | २०१    |
| महादजी का दित्तण की स्रोर जाना          | २०२    |
| मथुरा-वृन्दावन से मुगलों का हटना        | २०२    |
| गुलामकादिर                              | २०३    |
| मरहठों का दिल्ली पर पुनः अधिकार         | २०३    |
| गुलामकादिर का स्त्रन्त                  | २०४    |
| महादजी सिंधिया श्रीर व्रज               | २०४    |
| मरहठा सरदारों में मतभेद                 | २०४    |
| सिंघिया-होल्कर युद्ध                    | २०४    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | h open |

| महादजी की मृत्यु                        | २०६         |
|-----------------------------------------|-------------|
| अठारहवीं शती के अन्त में ब्रज की दृशा   | २०६         |
| मरहठों का पतन <sup>ः</sup>              | <b>६०७</b>  |
| त्र्यंप्रेजों की शक्ति का प्रसार        | २०८         |
| मरहठा-श्रंपेज युद्ध                     | २०८         |
| त्रलीगढ़ श्रीर श्रागरा की विजय          | २०८         |
| व्रज प्रदेश पर बृटिश आधिपत्य            | २०६         |
| विदेशी यात्री का विवरण                  | २०६         |
| अध्याय १३ बृटिश शासन-काल                | २११२३३      |
| [ १८०३ ई० से १६४७ ई० तक ]               |             |
| ( ले०—श्री कृष्णदत्त वाजपेयी )          | -           |
| होक्कर से युद्ध                         | <b>२१</b> १ |
| मथुरा और भरतपुर का घेरा                 | २१३         |
| मथुरा का नया जिला                       | <b>२</b> १४ |
| भरतपुर की दशा                           | २१४         |
| भरतपुर किले का पतन                      | २१४         |
| प्रथम स्वतन्त्रता-युद्ध ऋौर त्रज        | २१६         |
| कम्पनी के शासन में ब्रज की दशा          | २१६         |
| विदेशी यात्रियों के वर्णन               | ६२२         |
| कम्पनी-राज की समाप्ति                   | २२३         |
| परवर्ती इतिहास                          | . २२३       |
| <b>प्राउज का महत्वपूर्ण कार्य</b>       | ६२४         |
| पुरातत्त्व संप्र्हालय                   | २२४         |
| त्रज में राजनैतिक तथा सांस्कृतिक उत्थान | २२४         |
| इण्डियन नेशनल कांग्रेस का जन्म          | २२४         |
| त्रज में दुर्भिच्                       | २२६         |
| राष्ट्रीय आन्दोलन और ब्रज               | २२७         |
| प्रेम महाविद्यालय                       | २२७         |
| सेवा-समिति की स्थापना                   | २२६         |
| क्रान्तिकारी हलचलें                     | ३२६         |

| गान्धी-युग                                            | २२६    |
|-------------------------------------------------------|--------|
| १६३० ई० का स्वतन्त्रता-संप्राम                        | २३०    |
| १६४२ ई० का 'भारत-छोुड़ो <sup>',</sup> <b>ऋान्दोलन</b> | २३२    |
| स्वतन्त्रता-प्राप्ति                                  | २३२    |
| मेवों का भगड़ा                                        | २३३    |
| प्रध्याय १४स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्            | २३४२३८ |
| (ले०—श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी)                           |        |
| त्रज में शरणार्थियों का श्रागमन                       | २३४    |
| मत्स्य राज्य का निर्माण                               | २३४    |
| नया संविधान श्रौर निर्वाचन                            | २३४    |
| 'ब्रज-प्रान्त' के निर्माण का प्रश्न                   | २३४    |
| त्रज का नवनिर्माण                                     | २३६    |
| कटरा केशवदेव का पुनरुद्धार                            | २३७    |
| परिशिष्टप्राचीन यादव वंश-तालिका                       | २३६    |
| पुस्तक में प्रयुक्त संकेत-सूची                        | २४३    |
| नामानुक्रमिका                                         | २४४    |

( १२ )

#### मानचित्रों का विवरण

१—प्राचीन शूरसेन जनपद श्रोर उसके पड़ोसी राज्य पृष्ट ६४ के सामने २— मुगलकालीन व्रज प्रदेश पृष्ठ १४४ के सामने ३—श्राधुनिक व्रज श्रन्त में

# त्रज का इतिहास

#### अध्याय १ भौगोलिक तथा प्राकृतिक

न्न -वर्तमान समय में 'ब्रज' शब्द से साधारणतया मथुरा ज़िला श्रीर उसके श्रास-पास का भूभाग समका जाता है। प्रदेश या जनपद के रूप में 'ब्रज' या 'ब्रज' शब्द श्राधिक प्राचीन नहीं है। वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग प्राय: पशुश्रों के समूह, उनके चरने के स्थान (गोचर भूमि) या उनके बाड़े के श्रर्थ में मिलता है ।

रामायण, महाभारत तथा परवर्ती संस्कृत साहित्य में भी प्राप्त इन्हीं अर्थी में बन शब्द मिलता है। पुराणों में कहीं-कहीं स्थान के अर्थ में बन का प्रयोग आया है, और वह भी संभवतः गोकुल के लिये।

ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद या प्रदेश के अर्थ में अज का ब्यापक प्रयोग ईस्वी चोदहवीं शती के बाद से प्रारम्भ हुआ । उस समय मथुरा प्रदेश में कृष्ण-भक्ति की एक नई लहर उठी, जिसे जनसाधारण तक पहुँचाने के लिये यहाँ की शौरसेनी प्राकृत से एक कोमल-कांत भाषा का श्रविभाव हुआ । इसी समय के लगभग मथुरा जनपद की, जिसमें अनेक दन उपवन एवं पशुशों के लिये बड़े बज या चरागाह थे, 'बज' ( भाषा में 'बज' ) संज्ञा प्रचलित हुई होगी। बज प्रदेश में श्राविभूत नई भाषा का नाम भी स्वभावतः 'बजभाषा' रक्ला गया । इस कोमल भाषा के माध्यम द्वारा बज ने उस साहित्य की सृष्टि की जिसने अपने माधुर्य-रस से भारत के एक बड़े भाग को आप्लावित कर दिया।

<sup>. (</sup>१) ऋग्वेद २, ३८, ८; ४, ३४, ४; ७, २७, १; ७, ३२, १०; ८, ४६, ६; ८, ४१, ४; १०, ४, २; १०, २६, ३; अथर्ववेद ३, २, ४, ४, ३८, ७; शांखायन आरण्यक २,१६। दे० मैकडानल और कीथ-वेदिक इंडेक्स, जिल्द २, पृ० ३४०।

<sup>(</sup>२) महाभारत् १, ४०, १७; १, ४१, १४ आदि ।

<sup>(</sup>३) उदाहरणार्थं मनुस्मृति ४, ४, ४ (मेथातिथि की टीका) कौटिल्य—अर्थशास्त्र २, ६, २४ आदि।

श्रासेन या मथुरा जन्पद्—वर्तमान मथुरा तथा उसके श्रास-पास का प्रदेश, जिसे बज कहा जाता है; प्राचीन काल में 'श्रुरसेन' जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मथुरा या मथुरा नगरी थी। श्रुरसेन जनपद की सीमाएं समय-समय पर बदलती रहीं। कालांतर में मथुरा नाम से ही यह जनपद विख्यात हुआ। ई० सातवीं शती में जब चीनी यात्री हुएन-सांग यहाँ श्राया तब उसने लिखा कि मथुरा राज्य का विस्तार ४,००० ली (लगभग ६३३ मील) था। इस वर्णन से पता चलता है कि सातवीं शती में मथुरा राज्य के श्रन्तर्गत वर्तमान मथुरा-श्रागरा जिलों के श्रतिरिक्त श्राधुनिक भरतपुर तथा घोलपुर जिले और उपरले मध्यभारत का उत्तरी लगभग श्राधा माग रहा होगा। दिल्ला-पूर्व में मथुरा राज्य की सीमा जेजाकभुक्ति (जिम्मोती) की परिचमी सीमा से तथा दिल्ला-पर्व में मथुरा राज्य की सीमा जेजाकभुक्ति (जिम्मोती) से मिलती रही होगी। सातवीं शती के बाद से मथुरा राज्य की उन्नति थी, जिसमें मथुरा तथा श्रन्य पड़ोसी राज्यों के बड़े मु-भाग सम्मिलत हो गये।

प्राचीन श्ररसेन या मधुरा जनपद का प्रारम्भ में जितना विस्तार था उसमें हुएन-सांग के समय तक क्या हेर-फेर होते गये, इसके संबंध में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि हमें प्राचीन साहित्य श्रादि में ऐसे प्रमाण नहीं मिलते जिनके श्राधार पर विभिन्न कालों में इस जनपद की लम्बाई-चौड़ाई का ठीक पता लग सके। प्राचीन साहित्यिक उल्लेखों से जो कुछ पता चलता है वह यह कि शूरसेन या मधुरा प्रदेश के उत्तर में कुरुदेश ( श्राधुनिक दिल्ली श्रीर उसके श्रास-पास का प्रदेश ) था. जिसकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ तथा हस्थिनापुर थीं। दक्तिण में चेदि राज्य ( श्राधुनिक बुंदेबखंड तथा उसके समीप का कुछ भाग ) था, जिसकी राज-धानीका नाम था सक्तिमती नगर । पूर्व में पंचाल राज्य (श्राधुनिक रुहेल खंड ) था, जो दो भागों में बँटा हुआ था— उत्तर पंचाल तथा दिल्ला पंचाल । उत्तर वाले राज्य की राजधानी ऋहिच्छना (बरेली ज़िले में वर्तमान रामनगर) श्रीर दिल्ला वाले की कांपिल्य (श्राधुनिक कंपिल, ज़ि॰ फ़र्र खाबाद) थीं । शूरसेन के पश्चिम वाला जनपद मत्स्य ( श्राधुनिक श्रलवर रियासत तथा जयपुर का पूर्वी भाग ) था। इसकी राजधानी विराट नगर ( श्राधनिक वैराट, जयपुर में ) थी।

व्रजमंद्रल् - प्राधुनिक बन के संबंध में मंडलाकृति या गोल श्राकार का होने की बात कही जाती है; परन्तु न तो बनभाषा-भाषी प्रदेश की सीमाओं

की दृष्टि से वर्तमान बज का आकार ठीक गोल है और न प्रचलित चौरासी कोस वाली बड़ी वन-यात्रा की दृष्टि से । यह बन - यात्रा आजकल जिस रूप में चलती है उसमें सब पहले से कोई बड़ा परिवर्तन हुआ नहीं प्रतीत होता । यह कहा जा सकता है कि पिछले काल में (सम्भवतः चौदहवीं से सोलहवीं शती के बीच ) कभी बज का आकार गोल रहा हो, और तभी उसे बजमंडल की संज्ञा दी गई हो । 'मंडल' से गोल का अर्थ न लेकर प्रदेश का भी लिया जा सकता है । श्री नारायण भट द्वारा १४६० ई० के लगभग रचित ' बजभित-विलास ' नामक प्रनथ के एक श्लोक के आधार पर तत्कालीन बज की सीमा इस प्रकार मानी जाती है—पूर्व में हास्य वन ( अलीगढ़ ज़िले का बरहद गाँव), पश्चिम में उपहार वन ( गुड़गाँव ज़िले में सोन नदी के किनारे तक ), दिच्या में जह बुवन ( बटेश्वर गाँव, जिला आगरा ) तथा उत्तर में भुवन वन ( भूषण वन, शेरगढ़ परगना ) । इस श्लोक के श्रिभाय को श्रमुलिखित होहे से प्रकट किया गया है—

''इत बरहद उत सोनहद, उत सूरसेन को गाम। ब्रज चौरासी कोस में, मथुरा मंडल धाम॥''

वर्तमान काल में ब्रजभाषा का विस्तार उपर्युक्त सीमाश्रों की लाँच कर बहुत-कुछ श्रागे बढ़ गया है । लिंग्विस्टिक सर्वे तथा इस संबंध में श्रन्य श्रन्वेषणों के श्राधार पर वर्तमान ब्रजभाषा-भाषी चेत्र निश्निलिखत माना जा सकता है—

मधुरा जिला, राजस्थान का भरतपुर जिला तथा करौली का उत्तरी श्रंश, जो भरतपुर एवं घौलपुर की सीमाओं से मिला जुला है, घौलपुर जिला कुल, मध्यभारत में मुरेना तथा भिंड ज़िले श्रीर गिर्देश्वालियर का लगभग

(४) "पूर्व हास्यवनं नीय पश्चिमस्योपहारिक। दक्षिणे जह सज्ज्ञाकं भवनाख्यं तथीत्तरे॥"

द्विणे जहु संज्ञाकं भुवनाख्यं तथोत्तरे॥'' उक्त श्लोक में आये हुए स्थानों की पहचान के लिए देखिए आउज्-मेम्बायर (द्वितीय सं०), पृ० ६४।

पुराणों में मधुरा मंडल का विस्तार २० योजन किहा गया है। यथा—"र्तिशतियोजनानां च माधुरं मम मंडलं। यत्र यत्र नरः स्नातो मुच्यते सर्वपातकैः॥"

(वराह पुराण, मथुरा माहात्म्य)
सूरदास जी ने भी चौरासी कोस वाले ब्रज का उल्लेख किया है—
"चौरासी ब्रज कोस निरंतर खेलत हैं बलमोहन।" आदि

रदं असांश से उपर का उत्तरी भाग (यहाँ की व्रज बोली में बुंदेली की भलक है), आगरा ज़िला कुल, इरावा जिले का पश्चिमी दुकड़ा (लगभग इरावा शहर की सीध देशां० ७६' तक), मैनपुरी जिला तथा एरा जिला (पूर्व के कुछ अंशों को छोड़कर, जो फ़र्फ ख़ाबाद जिले की सीमा से मिले- जुले हैं), अलीगढ़ जिला (उत्तर पूर्व में गंगा नदी की सीमा तक), बुलंदशहर जिले का दिन्तिणी लगभग आधा भाग (पूर्व में अनुपशहर की सीध से लेकर),गुड़गाँव जिले का दिन्तिणी अंश (पलवल की सीध से) तथा अलवर जिले का पूर्वी भाग, जो गुड़गाँव जिले की दिन्तिणी तथा भरतपुर की पश्चिमी सीमा से मिला-जुला है।

म्थुरा – वन का केंद्र मथुरा है । वर्तमान मथुरा जिले के उत्तर में गुड़गाँव और ब्रलीगड़ जिला के भाग हैं। पूर्व में ब्रलीगड़ और एटा, दिल्ल में ब्रागरा तथा पश्चिम में भरतपुर और गुड़गाँव का कुछ भाग है। मथुरा जिला का चेत्रफत लगनग १४४५ वर्ग मील है। इसमें चार तहसीलें हैं — (१ँ) मथुरा, (२) मांट, (३ छाता, (४) सादाबाद । मथुरा तहसील में २३० गाँव हैं, मांट में २६ इला में १७६ तथा सादाबाद में २२६ गाँव हैं। १६४१ की जनगणना के अनुसार मथुरा जिले की कुल जनसंख्या ६,१२,२६४ ब्रांर मथुरा शहर की १, ५४,६७२ है। १६४१ की जनगणना के अनुसार मथुरा जिले की कुल का ब्राहादी ६,११,२६४ थी।

निद्याँ मधुरा जिले की मुख्य नदी यमुना है। यह नदी उत्तर में मधुरा जिले के चौंदरा गाँव से आरम्भ होती है। वहाँ से लगभग १०० मील तक टेड़े-मेढ़े रूप में बहकर सादाबाद तहसील के मंदीर गाँव में इस जिले को छोड़ती है। यमुना नदी के बाई और माट तथा सादाबाद तहसीलें

<sup>(</sup>४) प्राचीन साहित्य में कर्लिंदजा, सूर्यतनया, त्रियामा आदि श्रमेक नामों से यमुना का उल्लेख मिलता है। दे० ऋग्वेद १०, ७४; श्रथर्व० ४, ६, १०; शतपथ ब्राह्मण १३,४,४,१११; ऐतरेय ब्राह्मण

न, १३; तांड्य ब्राह्मण ६, ४, १०; जैमिनीय ब्रा० ३,२३, ब्रादि । प्रराणों, रामायण, महाभारत तथा परवर्ती संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य में तो यमुना का बहुत वर्णन मिलता है। कुब्र विद्वानों का अनुमान है कि यमुना पहले सरस्वती नहीं में मिलती थी। प्रागैतिहासिक काल में सरस्वती के सूख जाने पर यमुना गंगा में मिलती (दे० जर्नल ब्राफ रायल एशियाटिक सोसायटी, १८६३, ए० ४६ और ब्रागे)

पड़ती हैं और दाहिनी ओर मथुरा न्तथा छाता की तहसीलें। पूर्व में यह नदी मथुरा और आगरा जिल्हों की सीमा बनाती है। यमुना के तट पर अनेक बड़े नगर हैं। शेरगढ़, वृन्दावन, मथुरा और फरह दाएँ किनारे पर तथा मांट, महावन और गोकुल बांए तट पर स्थित हैं।

शारम्भ में यमुना नदी निचले और बलुए किनारों के बीच से बहती है, पर ज्यों ज्यों वह श्रागे बढ़ती है, मजबूत चट्टानें उसके मार्ग में श्रा जाती हैं। ये चट्टानें पथरीली तथा बलुई दोनों प्रकार की मिलती हैं। नदी के मार्ग में इन चट्टानों के कारण धारा के रुख में अनेक परिवर्तन देखने की मिलते हैं। मथुरा जिले में प्रवेश करने के बाद नदी की धारा दिल्ला-वाहिनी है। मांट के समीप आने पर वह अधिक टेडी-मेडी दिखाई देती है। मधुरा शहर के दूसरे छोर पर पहुँच कर बहाव पूर्वाभिमुख होने खगता है। महादन के श्रागे यह रुख़ श्रधिक स्पष्ट हो जाता है। मंडीपुर गाँव तक पहुँचने के श्रनन्तर नदी पूर्वीत्तर की श्रोर बहने लगती है,पर खंदेरा नामक गाँव में पहुँचने पर फिर द्विण की ओर । लहरोंका गाँव से बहाव पुनः पूर्व की ओर दिखाई पड़ता है, पर जुगसना पहुँचते - पहुँचते वह फिर दिच्छा को हो जाता है श्रीर सर्पाकृति में कई मील तक चला जाता है तथा श्रागरा जिले में भी जारी रहता है। यमुना की धारा के बदलते रहने से बहुत सी जमीन कटरी बन गई है। महाबन के दिलाए में नदी की बादी पत्ता हो जाती है और जमीन उतनी उपजाऊ नहीं रहती जितनी कि उत्तरी भाग की । मांट तहसील में मोती भीज तथा सादाबाद तहसील में पानीगाँव भील इस बात की स्चित करती हैं कि प्राचीन काल में यसुना की धारा उधर बहती थी। इसी अकार मधुरा शहर से पाँच मील द्र कोइला नामक भीला है। अन्य अनेक छोटी-मोटी भीले बज में हैं, जिनकी प्राकृतिक छटा दर्शनीय है।

मधुरा जिले में यमुना की दो सहायक निद्याँ हैं — एक पथवाह और दूसरी करवन। ये निद्याँ कहीं - कहीं काफ़ी गहरी हैं और वर्ष ऋतु में भरी रहती हैं। पथवाह नदी खलीगढ़ जिले से निकल कर मांट के उत्तर से गुजरती हुई यमुना में मिलती है। इसकी धार सँकड़ी है। हाल में इस नदी से लिखाई का काम लिया जाने लगा है। करवन नदी मधुरा जिले में दिख्य- पूर्व की खोर बहती है और सादाबाद तहसील से गुजरती हुई खागरा जिले में पहुँचती है। इस नदी से भी खब सिंचाई का काम लिया जाता है।

पहाड़-मथुरा जिले के उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिम में धनेक पहाड़ियाँ हैं। उत्तर-पश्चिम की पहाड़ियाँ श्ररवाकी पर्वत की श्रंखलाएँ हैं, जो कामबन और उसके आगे तक फैली हुई हैं। मुख्य पहाड़ी 'चरन पहाड़ी' कहलाती है। यह लगभग ४०० गज लंबी है। इससे ६ मील दिच्या-पश्चिम में नन्द्गाँव की पहाड़ी है। यह लगभग आध मील लंबी है। इसके उच्च शिलर पर नन्द्राय का मन्द्रि है। एक छोटी पहाड़ी ऊँचागाँव में भी है, जो लगभग २०० फुट ऊँची है और नहरा गाँव तक फैली है। रनकौली गाँव के पास की दूसरी पहाड़ी पर धो के पेड़ों की अधिकता है। उक्त पहाड़ियाँ मधुरा की छाता तहसील तथा भरतपुर में हैं।

मथुर। तहसील में प्रसिद्ध गोवर्धन पर्वंत है, जिसे 'गिरिराज' कहते हैं।
यह मथुरा नगर से लगभग १३ मील पश्चिम है और दिल्ला-पूर्व की दिशा में
फेला है। इसकी लम्बाई करीब १ मील है और ऊँचाई १०० फुट तक जाती
है। इस पर्वत के अगल-बगल गोवर्धन, जतीपुरा, आन्थीर, प्ंछ्री आदि
स्थान बसे हैं। गोवर्धन पहाड़ पर छोंकर,धो, बन्ना आदि पेड़ बहुलता से
मिलते हैं। यह पहाड़ बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी परिक्रमा लोग
बड़ी संख्या में लगाते हैं। मथुरा तहसील में एक दूसरी छोटी पहाड़ी गोपालपुर में भी है।

भूमि—अज प्रदेश की भूमि उन भागों को छोड़कर जहाँ पहाड़ जंगल या टीले नहीं हैं अन्य मैदानी हिस्सों के समान ही है। समुद्र-तट से यहाँ की ऊँचाई प्राय: ११० और ६१० फुट के बीच में है। कोटवन के समीप का भाग लगभग ६१२ फुट ऊँचा है। सहार ६०० फुट, अड़ींग १६४ फुट, राया ४६५ फुट,बलदेव १७४ फुट तथा सादाबाद ४६४ फुट हैं। जो भाग यमुना के किनारे हैं उसका टाल नदी की ओर है।

मिटी की दिए से यह प्रदेश दो भागों में बाँटा जाता है—बंजर श्रौर खादर। श्रव से लगभग पचास साल पहले बंजर जमीन कुल जमीन का अप्रतिशत थी। पर धीर-धीरे इसमें से बहुत सी भूमि कृषि के योग्य बना ली गई है। बंजर की मिट्टी प्रायः वैसी ही है जसी दोश्राब के श्रन्य भागों में मिलती है। श्रज में भूड़ मिट्टी की श्रधिकता है। दूमट यहाँ कम मिलती है श्रौर वह भी श्रधिकतर मांट, सादाबाद तथा छाता के उपरी भागों में। यमुना के कछार में मिट्टी क कड़ों से मिली पाई जाती है। नोह भील तथा कुछ श्रन्य स्थानों में, जहाँ पानी बराबर भरा रहता है, चिकनौट या चिकनी मिट्टी भी मिलती है।

उपज — यहाँ की दो मुख्य फ़सलें ख़रीफ और रबी हैं। ख़रीफ में ज्वार, बाजरा और कपाम की खेती प्रधान है। मक्का, मींठ और खार भी बोया जाता है। इनके श्रतिरिक्त उर्द, मुंग, तिल, सन और चावल भी पैदा किया जाता है,पर कम परिमाल में । गन्ना भी कम पैदा होता है। रवी की फसल में गेहूँ और चना मुख्य हैं। मटर, मसूड, आलू, गाजर, सरसीं, अलसी आदि की भी उपज कई भागों में होती है। कुछ जमीन में तंबाक भी बोई जाती है। इन दो फसलों के अलावा जैत की भी फसल होती हैं, जिसमें विशेषत: तरकारी, खरबूजे सावाँ आदि पैदा किये जाते हैं।

मथुरा जिले में वर्षा अच्छी होती है। नहरों का भी अब अच्छा प्रबंध है। १८७४ ई० में १४० मील लंबी आगरा नहर निकाली गई थी, जिलले सिंचाई में काफ़ी सुविधा हुई। उसके बाद अन्य नहरों का निर्माण हुआ। नहरों के अतिरिक्त कुओं से भी सिंचाई होती है।

जंगल- अज श्रदेश अपने वनों के लिये प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में यहाँ अनेक बड़े वन थे, जिनके नाम प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। इन उल्लेखों के अनुसार बज में बारह वन और अनेक उपवन थे । मुग़कों के समय में भी बन के वन प्रसिद्ध थे और यहाँ जंगली जानवरों के शिकार के लिये लोग ग्राते थे। वर्तमान समय में बड़े वन तो नहीं रहे. पर उनकी स्मृति के रूप में श्रव भी महावन, कामवन, कुमुदवन, बृन्दावन, बहुलावन श्रादि विद्यमान हैं। प्राचीन अज में कदंब, श्रशोक, चंपा, नागकेशर श्रादि के वृत्त होते थे। जो प्राचीन कलावशेष व्रज के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं उनमें इन बुचों के चित्रण मिलते हैं। वर्तमान ब्रज में कदंब, करील, पीलू, सीसम आदि वृत्त अधिकता से मिलते हैं। इनके श्रतिरिक्त इमली. नीम, जामुन, खिरनी, सिरस, पीपल, बरगद, छोंकर, ढाक, बेल, बबूल, आदि वृत्त भी अज के विभिन्न भागों में उपलब्ध हैं। इधर शासन तथा जनता का ध्यान ब्रज की प्राचीन वनस्थिलियों के पुनरुद्धार की ग्रोर गया है श्रीर श्राशा है कि पुराने बृजों की न केवल रज्ञा की जायगी अपितु नये पेड़ भी लगाये जायंगे, जिस्से पश्चिम की श्रोर से बढ़ते हुए रेगिस्तान के वेग को रोका जा सके श्रीर अज प्रदेश के सींदर्य को बढाया जा सके।

स्विज — भूस्तरवेत्ताओं का अनुमान है कि यमुना प्रदेश की रचना श्रवसे लगभग २४,००० वर्ष पहले पूरी हो चुकी थी। जनरल किनवम को पिछली शताब्दी में मथुरा के चौबारा टीले से ताम्रयुग की अनेक वस्तुण् प्राप्त हुई, जिनके आध्वर पर यह माना गया कि ताम्रयुग में मथुरा प्रदेश बस गया था। प्राचीन काल में इस भूभाग में अनेक घातु पदार्थ मिलते थे। चीनी यात्री हुएन-सौग ने लिखा है कि मथुरा में पीत स्वर्ण मिलता था। वर्तमान काल में यहाँ खनिज के रूप में सोना निलने के प्रमाण नहीं मिलते। सबसे

श्रिष्ठ जो वस्तु इधर मिलती है वह चित्तीद्वार बलुश्रा पत्थर है। यह हलके श्रीर गहरे दोनों प्रकार के लाल रंग का होता है। भरतपुर में रूपबास की खानें प्रसिद्ध हैं। श्रागरा में भी श्रानेक स्थानों में यह पत्थर मिलता है। प्राचीन काल की हमारतों श्रीर मूर्तियों में इसका बहुलता से प्रयोग होता था श्रीर श्राजकल भी वह इमारतों में प्रयुक्त होता है। बरसाना-नंदगांव के पास मट-मैला बलुशा पत्थर भी उपलब्ध होता है। कंकड़ भी अज में श्रानेक स्थानों भें मिलता है श्रीर कई प्रकार का होता है।

पशु-पृत्ती — बज बहुत प्राचीन काल से अपने पशुत्रों के लिये प्रसिद्ध रहा है। नन्द-उपनन्द आदि गोपालों के यहाँ बड़ी संख्या में गायें रहती थी श्रीहृश्ण का गो-प्रेम विख्यात है। पौराणिक साहित्य से पता चलता है कि प्राचीन काल में बज में घी-दूध का बाहुल्य था। वर्तमान ब्रज की दशा पहले-जैसी नहीं रही। अब गोधन का बड़ा हास होगया है, जिसका प्रधान कारण गोचर भूमि की कमी है। वर्तमान ब्रज में गाय बैलों के अतिरिक्त अन्य पालतू जानवर-भेंस, भेड़, बकरी, खच्चर, घोड़ा, हाथी आदि-मिलते हैं। ब्रज में पद्दी भी अनेक प्रकार के मिलते हैं। महाकवि कालिदास ने गोवर्धन का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहाँ वर्णकाल में मयूरों के नृत्य हुआ करते थे। खब भी बज में मोरकुटी, मोर मन्दिर आदि नाम इस बात के स्मारक हैं कि बज़ में मयूर पत्ती का कितना महत्व था। अन्य पत्ती कोयल, गोरैया अवाबील, कठफोर, ठठेरा, तोता, नीलकंठ, कीआ, चरली आदि हैं,जो दोशांव के प्रायः अन्य भागों में भी दिखाई पड़ते हैं।

यातायात — वर्तमान ब्रज में यातायात की दशा में काफी उन्नित होगई है। रेखों के अतिरिक्त यहाँ अनेक पक्की सड़कें हैं। मुख्य सड़क दिल्ली से आगरा जाने वाली है, जो मधुरा होकर गुजरती हैं। मुख्य सड़क में यह सड़क आगरा और लाहोर की राजधानियों को सम्बन्धित करती थी। इस सड़क पर लगभग तीन तीन मील की दूरी पर बनी हुई मुखलकालीन कोस मीनारें शब मो देखी जा सकती हैं। जहाँगीर ने इस सड़क के किनारे पृच लगवाये थे। मुगल काल में इस मार्ग से जाने वाले अनेक युरोपीय यात्रियों ने इसका वर्णन किया है। इस सड़क के श्रलावा अन्य कई पक्की सड़कें ब्रज के मुख्य स्थानों को एक दूसरे से मिलाती हैं। यमुना नदी भी यातायात का साधन है और इस कार्य के लिये इसका उपयोग वर्ष के कई महीनों में होता है।

1000

#### अध्याय २

### त्रज के इतिहास की सामग्री

वज का कमबद इतिहास प्रस्तुत करने के बिये जो सामग्री उपलब्ध है उसे हम मुख्य तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—१. साहित्यिक सामग्री, २. पुरातस्वीय श्रवशेष श्रीर ३. विदेशी यात्रियों के वृत्तांत । इस सामग्री का संचिन्त विवेचन नीचे किया जाता है—

१. साहित्यक सामग्री—मीर्य काल से पूर्व के व्रज के इतिहास के लिये हमें मुख्यतया प्राचीन साहित्यक विवरखों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्राचीन दैदिक साहित्य में मथुरा या शूरसेन जनपद के उल्लेख नहीं मिलते, परंतु प रवर्ती वैदिक साहित्य—जैसे शतपथ ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, छांदोग्य प्रं वृहदारण्यक उपनिषद्-में प्राचीन राजवंशाविलयों एवं गुरु-शिष्य परंपरा संबंधी जो वर्णन मिलते हैं उनसे ब्रज के प्राचीनतम इतिहास पर यित्विचत् प्रकाश पड़ता है। इसके बाद ब्राने पर वालमीकि-रामायण एवं महाभारत में हमें सूर्य एवं चंद्रवंशी शासकों के संबंध में श्रिधक विस्तृत विवरण उपलब्ध होते हैं। इन प्रथों में शूरसेन जनपद एवं मथुरा का उल्लेख कई स्थानों में मिलता है। श्रयोध्या के सूर्यवंशी चित्रयों का यहाँ श्रिधकार तथा कालांतर में यदुवंशियों का श्राधिपत्य रामायण में विस्तार से कथित है। महाभारत में श्रीकृष्ण का चरित तथा महाभारत युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इस प्रन्थ से श्रीकृष्ण का चरित तथा महाभारत युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इस प्रन्थ से श्रीकृष्ण का चरित तथा महाभारत युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इस प्रन्थ से श्रीकृष्ण का चरित तथा महाभारत युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इस प्रन्थ से श्रीकृष्ण का चरित तथा महाभारत युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इस प्रन्थ से श्रीकृष्ण का चरित तथा महाभारत युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इस प्रन्थ से श्रीकृष्ण का चरित तथा महाभारत युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इस प्रन्थ से श्रीकृष्ण का चरित तथा महाभारत युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इस प्रन्थ से

बज के संबंध में सबसे श्रिषक वर्णन पुराणों में मिलते हैं। ये पुराण विभिन्न समयों में संगृहीत किये गये। इनमें प्राचीनतम श्रमुश्रुतियों से लेकर मध्यकाल तक की घटनाएँ गुंफित हैं। जिन पुराणों में बज के उल्लेख श्रिषक मिलते हैं वे हरिवंश, विष्णु, मत्स्य, भागवत, वराह, एक तथा बह्यवैवर्त पुराण हैं। इन प्रन्थों में न केवल बज के भौगोलिक एवं प्राकृतिक वर्णन मिलते हैं, श्रपित प्राचीन वंशाविलयों, युद्ध, धर्म, दर्शन, कला तथा सामाजिक जीवन संबंधा विस्तृत चर्चा मिलती है। बज के संबंध में हरिवंश तथा भागवत का विशेष धार्मिक महत्व है। भागवत पुराण में श्रीकृष्ण का चरित बहुत विस्तार से वर्णित है। जहाँ तक ऐतिहासिक तथ्यों का संबंध है, सभी पुराण सब बातों में एकमत नहीं। कहीं किसी घटना को बहुत

वटा-बढ़ाकर दिखाया गया है तो कहीं एक जोसे भौगोलिक या वैयक्तिक नामों के संबंध में अम पैदा कर दिया गया है। इन बातों के कारण कुछ विद्वान् पुराणों को ऐतिहालिक दृष्टि से अनुपादेय मानते हैं। परन्तु यदि हम पुराणों की इस विस्तृत सामग्री की तुलनात्मक ऊहापोह करें और विभिन्न वटनाओं की नीरचीर विवेकी समीचा करें तो पुराणों से इतिहास के निस्सन्देह बहुमूल्य उपादान प्राप्त हो सकेंगे। कम से कम अज के प्राचीन इतिहास के लिये पौराणिक साहित्य का अध्ययन नितांत आवश्यक है।

उक्त साहित्य के मतिरिक्त परवर्ती संस्कृत साहित्य में ब्रज प्रदेश संबंधी उल्लेख प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। इस साहित्य में मनुस्मृति भ्रादि समृति प्रन्थ,कान्य,नाटक, चंप्, भ्राख्यायिका मादि माते हैं। संस्कृत के बहुसंख्यक साहित्यकारों ने श्रीकृष्ण-चरित पर विविध रचनाएं की हैं। महा-कवि कािलदास ने म्रपने मन्थों में मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन मादि का उल्लेख किया है। उनके बाद के लेखकों की रचनामों में ब्रज के भौगोलिक एवं धार्मिक वर्णन माधिकता से मिलते हैं।

न केवल वैदिक साहित्य में श्रिपितु बौद्ध एवं जैन साहित्य में भी अज संबन्धी विविध उरलेख मिलते हैं। बौद्ध साहित्य के श्रम्तर्गत घट जातक में वासुदेव कन्ह और कंस की कथा है। बौद्ध श्रवदान-साहित्य में दिव्यावदान मुख्य है। इस ग्रंथ में मथुरा में भगवान् बुद्ध का श्रागमन तथा शिष्यों के साथ उनका विविध विध्यों पर विचार-विमर्श वर्णित है। इसके श्रतिरिक्त लिलत विस्तर, मिक्सिनिकाय, महावत्थु, पेतवत्थु, विमानवत्थु, श्रद्धकथा श्रादि ग्रंथों एवं उनकी टीकाशों में जो विविध उरलेख मिलते हैं उनसे मथुरा की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर बहुत-कुछ प्रकाश पहता है।

जोन ग्रंथों में भी मथुरा के संबंध में वर्णन मिजते हैं। ये ग्रंथ प्रायः प्राकृत श्रीर श्रपश्चंश में हैं। ईसा से कई सौ वर्ण पूर्व मथुरा जोन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था श्रीर वहाँ स्तूपों एवं विहारों का निर्माण हो चुका था। अनेक जैन ग्रंथों में मथुरा एवं उसके श्रासपास जैन धर्म के प्रसार का वर्णन मिजता है। इनमें सूत्र ग्रंथ—जैसे कल्पसूत्र, रायपसेनिय सूत्र, समवायांग तथा उत्तराध्ययन सूत्र—विशेष महत्व के हैं। इनके श्रतिरिक्त जैन पुराणों, वसुदेवहिंडि, वृहत्कथाकोश श्रादि ग्रंथों में भी ऐसी बहुविध सामग्री है जो त्रज के इतिहास के जिये उपयोगी है।

उपयुक्त संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य के अतिरिक्त

भारत की श्राधुनिक प्रादेशिक भाषाशों में भी ब्रज के सम्बन्ध में विविध वर्ण न मिलते हैं। इनमें ब्रजभाषा-साहित्य प्रमुख है। एक दीर्घ काल तक ब्रजभाषा उत्तर एवं मध्य-भारत की राष्ट्रभाषा रही श्रौर उसमें विविध विषयों पर अपार साहित्य की सृष्टि की गई। इसमें कृष्ण संबंधी साहित्य की प्रधानता है। मुस्लिम शासन काल में ब्रज के लोक-जीवन की बहुमुखी श्रभिक्यित ब्रजभाषा साहित्य में मिलती है। इस साहित्य के श्रितिकत हिंदी की अन्य प्रादेशिक भाषाश्रों एवं बँगला, उड़िया, मराठी, गुजराती तथा दिल्ला की भाषाश्रों में भी ब्रज श्रीर उसकी मुख्य विभृति कृष्ण के विषय में श्रके प्रकार की रचनाएं मिलती हैं।

२. पुरात्स्वीय अवशिष-इतिहास के लिये पुरातस्व संबंधी सामश्री का विशेष महत्व है। यह सामग्री प्राचीन मूर्तियों, चित्रों अभिलेखों, सिक्कों तथा इमारती वस्तुष्रों ग्रादि के रूप में होती है। ब्रज प्रदेश में ई० प्० चौथी शती से लेकर ई० बारहवीं शती तक के जो अवशेष मिले हैं उनसे मौर्य, शुंग, कुषाण, नाग, गुप्त, गुर्जर प्रतीहार तथा गाहडवाल शामन के समय का ब्रज का इतिहास जानने में सहायता मिली है। मथुरा श्रीर उसके श्रासपास से श्रव तक कई सी प्राचीन शिलालेख उपलब्ध हो चुके हैं, जिनसे न केवल विविध कालों की राजनीतिक श्रवस्था का पता चला है, बिक्क तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर भी बहुत प्रकाश पड़ा है।

मथुरा की एक विशेष मूर्तिकला थी, जिसका विकास लगभग सोलह सो वर्षों तक होता रहा। इस कला का विस्तार न केवल बज-प्रदेश तक सीमित रहा अपित पूर्व एवं दिल्ला तक फैला। मथुरा-कला की कृतियाँ बड़ी संख्या में बज-प्रदेश से बाहर भी मिली हैं। अब तक मथुरा में चित्तीदार लाल पत्थर की कई हज़ार मूर्तियाँ, स्तंभ, शिलापट, सिरदल आदि मिल चुके हैं। इनके देखने से पता चलता है कि प्राचीन बज में हिंदू, बोद एवं जैन धर्म कई शताब्दियों तक साथ-साथ विकसित होते रहे। इन अवशेषों के द्वारा प्राचीन स्थापत्य की भी जानकारी हो सकी है और हम यह जानने में समर्थ हुए हैं कि प्राचीन बज में किस प्रकार के मंदिर, विहार, स्तूप, महल, मकान श्रादि होतें थे।

ब्रज में बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियाँ श्रीर खिलीने भी मिले हैं। पाषाण-मूर्तियों की तरह इन मूर्तियों से भी प्राचीन रहन-सहन, रीति-रिवाज, वेष-भूषा श्रीर श्रामोद-प्रमोद पर प्रकाश पड़्बा है। मिट्टी के श्रनेक प्रकार के क बर्तन भी मिले हैं। इनमें से श्रनेक तो वैसे ही हैं जिनका प्रयोग वर्तमान बज में मिलता है।

त्रज से विभिन्न राजवंशों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के सोने, चाँदी, ताँवे श्रादि के हैं श्रोर प्राचीन इतिहास के निर्माण में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। इन सिक्कों के द्वारा हम यह निश्चित रूप से जान सके हैं कि बज प्रदेश में ऐतिहासिक काल में किन-किन भारतीय राजवंशों ने राज्य किया तथा यहाँ किन विदेशियों के श्राक्रमण हुए श्रोर उन्होंने यहाँ कब तक शासन किया। इन प्राचीन मुद्राश्रों से प्राचीन श्राधिक दशा की भी जानकारी हो सकी है।

उपयु क वस्तुश्रों के श्रांतिरिक्त झज के लोक-जीवन पर प्रकाश डालने बाली श्रन्य विविध सामग्री, यथा फलक, चित्रपट, विविध प्रकार के वस्त्र एवं बाद्य, कला-कौशल की वस्तुएँ, हस्तिलिखित पोधियाँ श्रादि मिली हैं, जो विभिन्न कालों के इतिहास-निर्माण में सहायक हुई हैं।

३. विदेशी यात्रियों के वृत्तान्त-जज प्रदेश में बहुत प्राचीन काल से विदेशी यात्री श्राते रहे। इन यात्रियों ने प्रायः यहाँ का श्राँखों देखा हाल लिखा है, जो इतिहास के लिये बहुत उपादेय है। सबसे पुराने लेख यूनानी यात्रियों के मिले हैं। ई० पू० चौथी शती के अन्त में मेगस्थनीज़ नामक यूनानी यात्री भारत श्राया। उसने अन्य स्थानों के साथ श्रूरसेन प्रदेश का भी उल्लेख किया है। ई० दूसरी शती के यूनानी लेखक एरियन ने अपनी पुस्तक 'इंडिका' में मेगस्थनीज़ के इस वर्णन को उद्घत किया है, जो इस प्रकार है—'शौरसेनाइ (श्रूरसेन) लोग हेराक्लीज़ को बहुत श्रादर की दृष्टि से देलते हैं। शौरसेनाइ लोगों के दो बड़े शहर हैं—मेथोरा (मधुरा) शौर क्लीसोबोरा (केशवपुरा)। उनके राज्य में जोबरेस नाम की एक नदी बहुती है, जिसमें नावें चल सकती हैं।" प्रथम शताब्दी के यूनानी लेखक प्रतानी ने भी मधुरा श्रीर केशवपुरा के बीच से बहने वाली 'जोमनेस' (यमुना) का उल्लेख किया है। एक दूसरे यूनानी लेखक टालमी ने 'मोदुरा' (मधुरा) को 'देवताश्रों का नगर' कहा है।

यूनानियों के श्रतिरिक्त श्रनेक चीनी यात्रियों ने भी मधुरा प्रदेश का वर्णन किया है। इनमें फ्राह्मान तथा हुएन-सांग विशेष प्रसिद्ध हैं। फ्राह्मान

<sup>(</sup>१) इन स्थानों आदि की पहचान के लिये देखिए अध्याय ६।

ईं ० ४०० के लगभग मथुरा श्राया श्रीर वह इस नगर में एक मास तक रहा | उसने तत्कालीन मथुरा की धार्मिक स्थिति का वर्ण न किया है। हुएन-सांग ई० सातवीं शति में मथुरा श्राया । उसने यहाँ का सविस्तार वर्ण न किया है, जिससे तत्कालीन मथुरा जनपद की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है।

मुसलमान यात्रियों ने भी मथुरा का वर्ण न किया है। इन लेखकों में अलबेलनी बहुत प्रसिद्ध है। इसने भारत में संस्कृत का भी अध्ययन किया और इस देश के संबंध में 'किताबुल हिंद' नामक एक बड़ी पोथी लिखी। इस पुस्तक में मथुरा का उल्लेख कई बार अया है और भगवान इत्या के चिरत का भी वर्ण न किया गया है। दूसरा मुसलमान इतिहास लेखक अलउत्वी है। इसने १०१७ ई० में महमूद ग़ज़नवी द्वारा मथुरा और महावन पर किए गये नवें आक्रमण का वर्ण न अपनी पुस्तक में किया है। अन्य कई मुसलमान लेखकों ने भी मथुरा का हाल लिखा है। उनमें मुख्य अलबदां जंनी, अबुल फज़ल तथा मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता है।

अनेक यूरोपीय यात्रियों ने भी जज का आँखों देखा हाल लिखा है। इनमें टैवरनियर (१६४० ई०), बरनियर (१६६३ ई०), मनूची, जासेफ़ टीफेनथलर (१७४१ ई०), बिशप हेबर (१८२१ ई०) तथा विकटर जैकमांट (१८२६-३० ई०) मुख्य हैं। इन लोगों ने अपने-अपने दिव्यकोग से मथुरा प्रदेश का वर्ष न किया है।

उक्त यात्रियों के वर्ण नों के श्रतिरिक्त फ़ारमी और अरबी की कई किताबों, फ़रमानों श्रादि में भी अपेचित सामग्री मिखती है। इस प्रकार की बहुत सी सामग्री ईिखयट-डाउसन द्वारा संपादित 'हिस्ट्री आफ इंडिया' तथा सी० ए० स्टोरी कृत 'परशियन ब्लिटरेचर (जिल्द २, भाग ३) श्रादि ग्रंथों में संकित्तित है। बृटिश काल में तैयार की गई सेटेलमेंट एवं श्रन्य रिपोटों, मेम्वायर तथा गजेटियर में मथुरा जिले के संबंध में श्रनेक प्रकार की सामग्री संगृहीत की गई है। इस सब सामग्री का यथावरयक उपयोग प्रस्तुत श्रंथ में किया गया है।

# अध्याय ई शूरसेन प्रदेश

[ प्राचीनतम काल से लेकर श्रीकृष्ण के पहले तक ]

शुरसेन - जैसा पहले लिखा जा चुका है, ब्रज की प्राचीन संज्ञा 'शूरसेन' थी। यह नाम किस व्यक्ति विशेष के कारण पड़ा, यह विचारणीय है । पुरालों की वंश-परंपरा-सुचियों को देखने से पता चलता है कि शूर या श्रासेन नाम के कई व्यक्ति प्राचीन काल में हुए | इनमें उल्लेखनीय ये हैं-हैहयवंशी कार्तवीर्थ श्रज्ञन के पुत्र शूरसेन, भीम साखत के पुत्र श्रंथक के परनाती शूर राजाधिदेव, श्रोराम के छोटे भाई शत्रुध्न के पुत्र शूरसेन तथा श्रीकृष्ण के पितामह भूर । इनमें से प्रथम दो का प्राचीन मधुरा से कोई संबंध नहीं मिलता । श्रीकृष्ण के पितामह का नाम 'शूर' था, न कि शूरसेन इनके नाम से जनपर की संज्ञा का श्राविभीव मानने में किटनाई प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि प्राचीन साहित्यिक उल्लेखों के अनुसार शूरसेन जनपद का रूप शत्रका के समय में या उनकी मृत्यू के बाद ही स्थिर हो चुका था। इन संदर्भों के अनुसार शत्रुचन कम से कम बारह वर्ष तक मधुरा नगरी एवं उसके श्रास-पास के प्रदेश के शासक रहे । बहुत संभव है कि उन्होंने अपने आधिपत्य-काल में अपने छोटे पुत्र शूरसेन के नाम पर जनपद का 'ग्रुरसेन' नामकरण कर दिया हो । बाल्मीकि-रामायण में इस संबंध में कुछ श्रस्पष्ट संकेत पाया जाता है।

हरितंश पुराण में शत्रुष्त के बाद उनके पुत्र शूरसेन का उन्नेख हैं, जिन्होंने मथुरा प्रदेश पर श्रपना श्राक्षिपत्य बनाये रक्खा। ह शत्रुष्त-पुत्र शूरसेन

(रामा०, उत्तर०,७०,६)

तथा—"स पुरा दिव्यसंकाशो वर्षे द्वादशमे शुभे। निविष्टः शुरसेनानां विषयश्चाकुतोभयः॥"

(3,00)

<sup>(</sup>१) हरिवंश, विष्णु आदि पुराणों में तथा परवर्ती संस्कृत साहित्य में श्रीकृष्ण के लिये 'शौरि' नाम मिलता है।

<sup>(</sup>२) देखिए कर्निवम—ऐ'श्यंट जित्रायफी, पृ० ४२७।

<sup>(</sup>३) "भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशय:।"

<sup>(</sup>४) हरिवंश०, १, ४४, ६२।

तथा श्रीकृष्ण के पितामह शूर के समय में लगभग चार सी वर्षों का श्रंतर श्राता है, जब कि जनपद का शूरसेन नाम पिछले शूर के बहुत पूर्व श्रारू हो गया जान पड़ता है। श्रातः युक्तिसंगत यही प्रतीत होता है कि जनपद की शूरसेन संज्ञा शत्रुष्टन के पुत्र शूरसेन के नाम पर पड़ी, न कि किसी श्रन्य व्यक्ति के नाम पर।

जनपद का शूरमेन नाम प्राचीन हिंदू, बांद्र, एवं जैन साहित्य में तथा यूनानी लेखकों के वर्ण नों में मिलता है। मनुस्कृति में शूरसेन को 'ब्रह्मिंदृंश' के अ'तर्गत माना है। प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त तथा ब्रह्मिंदृंश को बहुत पवित्र समका जाता था और यहाँ के निवासियों का श्राचार-विचार श्रेष्ट एवं श्राद्रश्रेष्ट माना जाता था। प्रेमा प्रतीत होता है कि शूरसेन जनपद की यह संज्ञा लगभग ईस्वी सन् के श्रारंभ तक जारी रही। जब इस समय से यहाँ विदेशी शक-च्रत्रों तथा कुषाओं का प्रभुत्व हुआ, संभवतः तभी से जनपद की संज्ञा उसकी राजधानी के नाम पर 'मथुरा' हो गई। तत्कालीन तथा उसके बाद के जो श्रमिलेख मिले हैं उनमें मथुरा नाम ही मिलता है, श्रासेन नहीं। साहित्यक प्रंथों में भी श्रव श्रासेन के स्थान पर मथुरा नाम मिलने लगता है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह हो सकता है कि शक-कुषाण कालीन मथुरा नगर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर गया था कि लोग जनपद था प्रदेश के नाम को भी मथुरा नाम से प्रकारने लगे होंगे और धीरे-धीरे जनपद का श्रसेन नाम जन-साधारण के स्मृति-पटल पर से उत्तर गया होगा।

प्राचीन राजवंश्—श्रूरसेन जनपर पर जिन राजवंशों ने प्राचीन-काल में राज्य किया, उनके संबंध में पौराणिक तथा श्रन्य साहित्य में कुछ विवरण मिखते हैं। सबसे प्राचीन सूर्यवंश मिखता है, जिसके प्रथम राजा

एप ्त्रह्मपिंदेशो वे त्रह्माचर्तादनन्तरः ॥'' (मनु ् २,१६)

प्राचीन शूरसेन जनपद का विस्तार साधारणतया दक्षिण में चंबल नदी से लेकर उत्तर में वर्तमान मथुरा नगर के लगभग ४० मील उत्तर तक था। पिरवम में इसकी सीमा मत्स्य जनपद से और पूर्व में दिल्लिण पंचाल राज्य की सीमाओं से मिलती थी। (देखिए पार्जीटर— मार्कंडेय पुराण, पृ० ३४१-४२, नोट)

<sup>(</sup>१) "कुरुचेत्रं च मत्स्याश्च पंचालाः शूर्सेनकाः।

<sup>(</sup>२) मनुस्पृति, २, १८ तथा २०,

वैवस्वत से इस वंश की परंपरा चली। मनु के कई पुत्र हुए, जिन्होंने भारत के विभिन्न भागों पर राज्य किया। बड़े पुत्र इच्चाकु थे, जिन्होंने मध्य देश में अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। श्रयोध्या का राजवंश मानव या सूर्य वंश का प्रधान वंश हुआ और इसमें अनेक प्रतापी शासक हुए।

मनु के दूसरे पुत्र का नाम नाभाग मिलता है श्रीर इनके लिये कहा गया है कि इन्होंने तथा इनके दंशजों ने यमुनातट पर राज्य किया। यह निश्चित रूप ऐ ज्ञात नहीं है कि नाभाग तथा उनके उत्तराधिकारियों ने कितने प्रदेश पर श्रीर किस समय तक राज्य किया।

मनु की पुत्री का नाम इला था, जो चन्द्रमा के लहके बुध को ब्याही गई। उससे पुरुरवा का जन्म हुआ और इस पुरुरवा ऐल से चन्द्रवंश चला। सूर्य वंश की तरह चन्द्र वंश का विस्तार बहुत बढ़ा और धीरे-धीरे उत्तर तथा मध्य भारत के विभिन्न प्रदेशों में इसकी शाखाएँ स्थापित हुई।

पुरुरवा ने प्रतिष्ठान में श्रपनी राजधानी स्थापित की । पुरुरवा के उर्वशी से कई पुत्र हुए । सबसे बहे लड़के का नाम श्रायु था, जो प्रतिष्ठान की गद्दी का श्रधिकारी हुआ । दूसरे पुत्र श्रमावसु ने कान्यकुञ्ज (कनौज) में एक नये राज्य की स्थापना की । श्रायु के बाद श्रमावसु का पुत्र नहुष सुख्य शाखा का श्रधिकारी हुआ । इसका लड़का यथाति भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट हुआ, जिसने श्रपने राज्य का बड़ा विस्तार किया । यथाति के दो परितयाँ थीं—देवयानी श्रीर शर्मिष्टा । पहली से यह श्रीर तुर्वसु नामक दो पुत्र

<sup>(</sup>१) प्रतिष्ठान के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोग इसे प्रयाग के सामने वर्तमान भूसी और उसके पास का पीहन गाँव मानत हैं। अन्य लोगों के मत से गोदावरी के किनारे दर्तमान पेठन नामक स्थान प्रतिष्ठानपुर था। तीसरे मत के अनुसार प्रतिष्ठान उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से यमुना-तट पर था। वितामणि विनायक वैद्य का अनुमान है कि पुरूरवा उत्तराखंड का पहाड़ी राजा था और वहीं उसका उर्वशी अप्सरा से संयोग हुआ। उसके पुत्र ययाति ने पर्वत से नीचे उत्तर कर सरस्वती के किनारे (वर्तमान अ बाला के आस-पास) अपना केंद्र बनाया (वैद्य-दि सोलर ऐंड ल्लार चित्रय रेसेज ऑफ इ डिया, पृ० ४७-४८)

<sup>(</sup>२) प्रराणों के अनुसार ययाति का रथ सर्वत्र घूमता था-दे॰ हरिवंश १, ३०, ४-४, १४; महाभारत २,१४ आदि।

हुए और दूसरी से बुझ, पुरु तथा अनु हुए। पुराणों से यह भी पता चलता है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रूप्ट हो गया था और उसे शाप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य न प्राप्त होगा। यथाति अपने सबसे छोटे लड़के पुरु को बहुत चाहता था और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया। परन्तु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। यहु ने पुरु के पक्ष समर्थन किया और स्वयं राज्य जेने से इन्कार कर दिया। इस पर पुरु को राजा घोषित किया गया और वह प्रतिष्ठान की मुख्य शास्ता का शासक हुआ। उसके चंशज पौरव कहताये।

श्चन्य चारों भाइयों को जो प्रदेश दिये गये उनका विवरण इस प्रकार है—यदु को चर्मण्वती (चंबल ), वेश्रवती (बेतवा ) श्रोर शुक्तिमती (केन) का तटवर्ती प्रदेश मिला । तुर्वसु को प्रतिष्ठान के दिल्ला-पूर्व का भूभाग मिला श्रोर दु ह्यु को उत्तर-पश्चिम का । गंगा-यमुना दोश्राब का उत्तरी भाग तथा उसके पूर्व का कुळ प्रदेश जिसकी सीमा श्रयोध्या राज्य से मिलती थी श्रवु के हिस्से में श्राया ।

याद्व बंशा—यदु अपने सब भाइयों में प्रतापी निकला। उसके वंशाज 'यादव' नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के अनुसार यदु से यादव, तुर्वेद्ध से यवन, दृह्य से भोज तथा अनु से म्लेन्छ जातियों का आविर्भाव हुआ।

यादवों ने कालांतर में अपने केंद्र दशार्ण , अवन्ती , विदर्भ धौर

( महाभा०, १, ८४, ३४ )

<sup>(</sup>१) हरिवंश, १, ३०, २६।

<sup>(</sup>२) महाभारत, १, ८४, ३२।

<sup>(</sup>३) "यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वसोर्यवनाः स्मृताः । द्रुद्धोः सुतास्तु वै भोजा श्रनोस्तु म्लेच्छ्रजातयः ॥"

<sup>(</sup>४) महामारत ४,१६०; हरिवंश ६१,४६६७ ।

<sup>(</sup>४) मत्स्य० ४४,६६,७०;ब्रह्मांड० ३,७१,१२८;ब्रह्मा० १४, ४४; हरिव'श, ३८, २०२३।

<sup>(</sup>६) ऐतरेय ब्रा० ८,१४,३; महाभा०, ४, १४७; हरिव श, ६२, ४०१६; ६६, ४४६६ स्थादि ।

माहिष्मती में स्थापित कर लिए । भीम सास्वत के रुमय में मथुरा श्रीर हारिका यादव-शक्ति के महत्वपूर्ण केन्द्र बने। इनके श्रातिरिक्त शास्व देश (वर्तमान श्राव् तथा उसके पड़ोस का प्रदेश ) में भी यादवों की एक शास्त्रा जम गई, जिसकी राजधानी पर्णाश नदी (श्राधुनिक बनास) के तर पर स्थित मार्तिकावत हुई।

श्रन्य राजवंशों के साथ यादवों की कश्यमकश बहुत समय तक चलती रही। पुरुखा के पौत्र तथा श्रायु के पुत्र चत्रबुद्ध के द्वारा काशी में एक नये राज्य की स्थापना की गई थी। दिच्चण के हैहयवंशी यादवों तथा काशी एवं श्रयोध्या के राजवंशों में बहुत समय तक युद्ध चलते रहे। हैहय कोशों ने श्रपने श्राक्रमण सूर्यवंशी राजा सगर के समय तक जाशी रवखे। इन हैहयों में सब से प्रतापी राजा कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य श्रज्ज न हुश्रा, जिसने नमदा से लेकर हिमालय की तलहरी तक श्रपने राज्य का विस्तार कर लिया।

हंहयों की उत्तर की ओर बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिये राजा प्रतर्दन के बेटे वस्स ने प्रयाग के समीप 'वस्स' राज्य की स्थापना की । इस राज्य की शक्ति कुछ समय बाद बहुत बढ़ गई, जिससे दिल्ला की श्रोर से होने बाले श्राक्रमणों का वेग कम पड़ गया।

पुरुवंश की खगभग तेंताबीसवीं पौढ़ी में राजा दुष्यन्त हुए, जिन्होंने करव ऋषि की पौषिता कन्या शकुंतबा के साथ गांधर्य विवाह किया। शकुंतबा से उत्पन्न भरत बड़े प्रवापी शासक हुए। उनके वंशज भरतवंशी कहबाए। इस वंश के एक राजा ने गंगा-यमुना दोश्राब के उत्तरी भाग पर श्रपना श्राधिपत्य जमाया। यह प्रदेश काबांतर में भरतवंशी राजा अम्यश्व के पाँच पुत्रों के नाम पर 'पंचाल' कहबाया। अम्यश्व के एक पुत्र का नाम मुद्गल था, जिनके पुत्र वध्रयाश्व तत्रा पौत्र दिवोदास के समय पंचाल राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया। दिवोदास के बाद मित्रायु, मैत्रेय सोम, श्रांजय श्रोर स्थवन इस वंश के कमशः शासक हुए। स्थवन तथा उनके पुत्र सुदास के समय में पंचाल जनपद की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। सुदास ने उत्तर-पश्चिम की श्रोर श्रपने राज्य की सीमा बहुत बढ़ाली। यूर्व में इनका राज्य श्रयोध्या की सीमा तक जा बगा। सुदास ने हस्तिनापुर के तत्कालीन

<sup>(</sup>१) महाभा० ७,११,३⊏५-६; हरिव'श, ४४,३१०२-४।

<sup>(</sup>२) दे० अग्नि पु० २७७,२०; गरुड़ पु० १,१४०, ९ आदि।

वौरव शासक संवरण को मार भगाया। इस पर संवरण ने श्रनेक राजाश्रों से सहायता ली श्रोर सुदास के विरोध में एक बड़ा दल तैयार कर लिया। इस दल में पुरुषों के श्रितिरक्त द्रुह्य, मत्स्य, तुर्वसु, यहु, श्रिलन, पक्थ, भलनस, विषाणी श्रोर शिवि थे। वह्मरी श्रोर केवल राजा सुदास था। उसने परुष्णी नदी (रावी) के तट पर इस सिमलित सैन्यदल को परास्त कर श्रतुल शौर्य का परिचय दिया। संवरण को वाध्य होकर सिंधु नदी के किनारे एक दुर्भ में शरण लेनी पड़ी।

कुछ समय बाद संवरण ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। उसका पुत्र कुरु प्रतापी राजा हुआ। उसने दिल्ला पंचाल को भी जीता और अपने राज्य का विस्तार प्रयाग तक किया। कुरु के नाम से सरस्वती नदी के आस-पास का प्रदेश 'कुरु चेत्र' कहलाया।

प्रश्न है कि उपर्युक्त दाशराज्ञ युद्ध के समय यादवों की सुम्य शाखा का राजा कौन था। पौराणिक वंश - परंपरा का श्रालोडन करने पर पता चलता है कि पंचाल राजा सुदास का समकालीन भीम सास्वत यादव का पुत्र श्रांधक रहा होगा। इस श्रांधक के विषय में मिलता है कि वह श्रूरसेन जनपद के तत्कालीन गणराज्य का श्रम्थक था। संभवत: श्रांधक अपने पिता भीम के समान वीर न था। दासराज्ञ युद्ध से पता चलता है कि अन्य नौ राजाशों के साथ वह भी सुदास से पराजित हुआ।

यदु से भीम सात्वत तक का वंश—अब हम यदु से लेकर भीम सात्वत तक की यादव वंशावली पर विचार करेंगे। विभिन्न पुराणों में यदुवंश को इस मुख्य शाला के नामों में अनेक जगह विपर्यय मिलते हैं। पार्जीटर ने पुराणों के आधार पर जो वंश-तालिका दी है उसे देखने पर पता चलता है कि यदु के बाद उसका पुत्र कोष्ट्र या कोष्ट्रि प्रधान यादव शाला का अधिकारी हुआ। 3 उसके जिन वंशजों के नाम मिलते हैं, वे ये हैं—स्वाहि, स्शद्गु, चित्रस्थ और शर्शावदु। शश्विदु प्रतापी शासक हुआ।

<sup>(</sup>३) ऋग्वेद (७, १८; ६, ६१,२) में भी इस दासराझ युद्ध का डल्लेख मिलता है।

<sup>(</sup>२) पार्जीटर-एं श्यंट इंडियन हिस्टारिकत ट्रेडीशन,पृ० १०४-१०७।

<sup>(</sup>३) यदु के दूसरे पत्र सहस्रजित से हैहयवंश का आरंभ हुआ,जिसकी कालांवर में कई शाखाएं हुई ।

उसने द्रुह्य लोगों को हराकर उन्हें उत्तर-पश्चिम की श्रोर पंजाब में भगा दिया, जहाँ उन्होंने कालांतर में गांधार राज्य की स्थापना की। शशिबंदु ने पुक्शों को भी पराजित कर उन्हें उत्तर-पश्चिम की श्रोर जाने के लिये विवश किया। इन विजयों में शशिबंदु को श्रपने समकालीन अयोध्या नरेश मांधाता से बड़ी सहायता मिली। मांधाता इच्चाकु वंश में असिद्ध राजा हुआ। उससे श्रच्छे संबंध बनाये रखने के लिये शशिबंदु ने श्रपनी पुत्री बिंदुमती का विवाह उसके साथ कर दिया। मांधाता ने कान्यकुक्त प्रदेश को जीता श्रीर शानदों को भी पराजय दी।

शशबिंदु से लेकर भीम सास्वत तक यादवों की मुख्य शाखा के जिन राजाओं के नाम मिलते हैं वे ये हैं—पृथुश्रवस, श्रंतर, सुयद्वा, उशनस, शिनेयु, मस्त, कम्बलविहिंस्, स्नम-कवच, परावृत, ज्यामघ, विदर्भ, कृथ-भीम, कुन्ति, एष्ठ, निवृति, विदूर्थ, दशाह, द्योमन, जीमूत, विकृति, भीमरथ, रथवर, दशरथ, एकदशरथ, शकुनि, करम्भ, देवरात, देवचेत्र, देवन, मधु, पुरुवश, पुरुद्दंत, जांतु या श्रम्थु, सस्वंत श्रीर भीम सास्वत।

उनत सूची में यहु श्रीर मधु के बीच में होने वाले राजाशों में से किस-किस ने यमुना-तटवर्ती प्रदेश पर (जो बाद में शूरसेन कहलाया) राज्य किया, यह बताना किटन है । पुराणादि में इस संबंध में निश्चित कथन नहीं मिलते । पुराणों में कितिपय राजाशों के विषय में यत्र-तत्र कुछ वर्णान श्रवश्य मिलते हैं, पर वे प्रायः श्रध्रे हैं। जैसे उशनस के संबंध में श्राया है कि उसने एक सौ श्रश्वमेध यज्ञ किये । कथ-भीम को विदर्भ का शासक लिखा है। उसके भाई कौशिक से यादवों के चिद्वंश का श्रारंभ हुशा। क्रथभीम के बाद विदर्भ का प्रसिद्ध यादव शासक भीमरथ दुशा, जिसकी पुत्री दमयंती निषधराज नल को ब्याही गई।

मधु श्रीर ल्वाण-यादवों में मधु एक प्रतापी शासक माना जाता है। यह चंद्रचंश की ६१ वीं पीढ़ी (ज्ञात नामों के श्रनुसार ४४ वीं पीढ़ी) में हुआ और इस्वाकु वंशी राजा दिखीप द्वितीय श्रथवा उसके उत्तराधिकारी दीर्बहाहु का समकाखीन था। कुछ पुराणों के श्रनुसार मधु गुजरात से लेकर यह ना तट तक के बढ़े भूभाग का स्वामी था। संभवतः इस मधु ने श्रनेक स्थानों में बिखरे हुए यादव राज्यों को सुसंगठित किया। पुराणों, बाहमीकि रामायण श्रादि में मधु के संबंध में जो विभिन्न वर्ण न मिलते हैं, उनसे वही आन्ति पैदा हो गई है। प्रायः मधु के साथ 'श्रसुर', 'दैत्य', 'दानव'

श्रादि विशेषण मिलते हैं। साथ ही श्रनेक पौराणिक वर्णनों में यह भी श्राया है कि मधु बड़ा धार्मिक एवं न्यायित्य शासक था। उसके पुत्र का नाम लवण दिया है। लवण की श्रत्याचारी कहा गया है। इसी लवण को मार कर श्रयोध्या-नरेश श्रीराम के भाई शत्रुष्त ने उसके प्रदेश पर श्रपना श्रिकार जमाया।

पुराणों तथा वालमीकि रामायण में मधु और जवण की कथा विस्तार से दी हुई है। उसके अनुसार मधु के नाम पर मधुपुर या मधुपुरी नगर यमुना तट पर बसाया गया। दसके आसपास का बना वन 'मधुवन' कहजाता था। मधु को जोजा नामक असुर का ज्येष्ट पुत्र खिखा है और उसे बड़ा धर्मातमा, बुद्धिमान और परोपकारी कहा गया है। मधु ने शिव की तपस्या कर उनसे एक अमोब तिश्रूख प्राप्त किया। मधु की स्त्री का नाम कुंभीनसी था, जिससे जवण का जन्म हुआ। जवण बड़ा होने पर खोगों को अनेक प्रकार से कष्ट पहुँचाने लगा। इस पर दुःखी होकर कुछ ऋषियों ने अयोध्या जाकर श्रीराम से सब बातें बताईं और उनसे प्रार्थना की कि जवण के अत्याचारों से जोगों को शीघ छुटकारा दिजाया जाय। अन्त में श्रीराम ने शत्रुष्टन को मधुपुर जाने की आज्ञा दी। शत्रुष्टन संभवतः प्रयाग के मार्ग से नदी के किनारे-किनारे चल कर मधुवन पहुँचे और वहाँ उन्होंने खवण का संहार किया।

घनद्रवंश की ६१ वीं पीढ़ी में हुआ उक्त मधु तथा लवण-पिता मधु एक ही थे अथवा नहीं, यह विवादास्पद है। पुराणों आदि की तालिका में पूर्वोक्त मधु के पिता का नाम देवन तथा पुत्र का नाम पुस्वश दिया है और इस मधु को अयोध्या नरेश रघु के पूर्ववर्ती दीर्घबाहु का समकालीन दिखाया गया है, न कि राम या दशरथ का। इससे तथा पुराणों के हर्यस्व-मधुमती

<sup>(</sup>१) हरिवंश, १,४४,२२; विष्णु पु० १, १२, ३ त्रादि । इसका एक कारण यह कहा जा सकता है कि पुराणकारों त्रादि ने भ्रमवश मधुकैटम दैंद्य और यादव राजा मधु को एक समभ लिया।

<sup>(</sup>२) यही नगर बांद में 'मधुरा' या 'मधुरा' हुआ । वाजपेयी— मधुरा-परिचय ( मधुरा, १६४० ) पृ० ३.८।

<sup>(</sup>३) रामायण, उत्तरकांड, सर्ग ६१-६६।

डपाल्यान शे से मासित होता है कि संभवतः यहुवंशी मधु तथा लवण-पिता मधु एक व्यक्ति न थे। इसमें संदेह नहीं कि लवण एक शक्तिशाली शासक था। हरिवंश से पता चलतो है कि लवण ने राम के पास युद्ध का संदेश लेकर ग्रपना दूत भेजा श्रीर उसके द्वारा कहलाया कि 'हे राम तुरहारे राज्य के बिलकुल निकट ही में तुम्हारा शत्रु हूँ। मुक्त-जैसा राजा तुम्हारे सदश बलद्द 'सामंत' को नहीं देख सकता।" व्यवण ने यह भी कहलाया कि रावणादि का वध करके राम ने श्रच्छा काम नहीं किया, बल्कि एक बड़ा कुरिसत कमें किया, श्रादि।

इस वर्णन से प्रतीत होता है कि लवण ने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया था। इस कार्य में उसे अपने बहनोई हर्यश्व से भी सहायता मिली होगी। शायद लवण ने अपने राज्य की पूर्वी सीमा बढ़ाकर गंगा नदी तक करली थी और इसीलिये राम को कहलाया था कि "में तुम्हारे राज्य के निकट का ही शासक हूँ।" लवण की द्पेंकित तथा राम के प्रति उसकी खुली चुनौती से प्रकट होता है कि इस समय लवण की शक्ति प्रकल हो गई थी। अन्यथा उन राम से जिन्होंने कुछ ही समय पूर्व रावण-जैसे दुदाँत शत्र का संहार कर अपने शौर्य की धाक जमा दी थी, युद्ध मोल

यायातमपि वंशस्ते समेष्यति च यादवम्।

श्रनुवंशं च वंशस्ते सोमस्य भिवता किल ॥ (हरि० २,३७,३४) इसके बाद हर्यश्व के द्वारा राज्य-विस्तार तथा उनके द्वारा गिरि पर एक नगर (संभवत: गोवर्द्धन) बसाने का उल्लेख है श्रीर उनके शासन की प्रशंसा है।

<sup>(</sup>१) इस उपाख्यान के अनुसार अयोध्या के इदबाकु वंशी हर्यश्व ने मधु देत्य की पुत्री मधुमती से विवाह किया। अपने भाई के द्वारा वहिष्कृत किये जाने पर हर्यश्व सपरनीक अपने श्वसुर मधु के पास मधुपुर चले आये। मधु ने हर्यश्व का स्वागत कर उनसे उस प्रदेश पर शासन करने को कहा और यह भी कहा कि लवण उनकी सब प्रकार से सहायता करेगा। मधु ने हर्यश्व से किर कहा—"तुम्हारा वंश कालांतर में ययाति वाले यदुवंश के साथ धुल-मिल जायगा और तुम्हारी संतित चन्द्रवंश की एक शाखा हो जायगी"—

<sup>(</sup>२) ''विषयासन्नभूतोऽस्मि तव राम रिप्रश्च ह । न च सामन्तिमच्छन्ति राजानो बलदर्पितम् ॥'' (हरि० १,४४,२८)

लेना हँसी-खेल न था ! लवण के द्वारा रावण की सराहना तथा राम निंदा इस बात की स्वक है कि रावण की गहिंत नीति और कार्य उसे पसंद थे । इससे अनुमान होता है कि लवण और उसका विता मधु संभवतः किसी अनार्य शाखा के थे । इस अनुमान की पुष्टि के लिये अभी अवस्य ही अधिक पुष्ट प्रमाणों की आवस्यकता है । मधु की नगरी मधुपुरी के जो वर्ण न प्राचीन साहित्य में मिलते हैं उनसे ज्ञात होता है कि उस नगरी का स्थापत्य उच्चकीटि का था । शत्रुचन भी उस रम्य पुरी को देख कर चिकत हो गये और अनुमान करने लगे कि वह देवों के द्वारा निर्मित हुई होगी । प्राचीन वैदिक साहित्य में अनार्यों के विशाल तथा दह किलों एवं मकानों के उल्लेख मिलते हैं । संभव है कि लवया-पिता मधु या उसके किसी अन्य पूर्व जो न यमुना के तटवर्ती प्रदेश पर अधिकार कर लिया हो । जैमा कि उपर कहा गथा है, यह अधिकार खवण के समय से समाप्त हो गया ।

सूर्य तंश का द्राधिपत्य—शत्रुष्त श्रीर लवण का युद्ध बंदे सहत्व का है। इस युद्ध में शत्रुष्त एक बड़ी सेना लेकर मधुतन पहुँचे होंगे। उनकी यह विजय-यात्रा संभवतः प्रयाग होकर यसुना नदी के किनारे के भागें से हुई होगी। लवण ने उनका सुकाबला किया, परन्तु वह परास्त हुआ और मारा गया। शायद हर्यश्व भी इस युद्ध में समाप्त कर दिया गया। लवण के पिता मधु की मृत्यु इस युद्ध के पहले ही हो छुकी थी। इस विजय से श्रयोध्या के ऐद्वाकुशों की धाक सुदूर यसुना-तटवर्ती प्रदेश तक जम गई। रावण के वध से उनका यश पहले ही दिल्ला में फैल जुका था। श्रव पश्चिम की विजय से वे बड़े शक्तिशाली गिने जाने लगे श्रीर उनमे लोहा लेने वाला कोई न रहा।

शत्रुष्त ने कुछ समय तक नये विजित अदेश में निवास कर उसकी - स्यवस्था ठीक की। यहाँ से जाने समय उन्होंने अपने पुत्र सुवाहु को इस नथे 'शूरसेन' जनपद का स्वामी नियुक्त किया।

<sup>(</sup>१) कहीं-कहों शत्रुष्टत द्वारा इस जनपद पर स्वाहु के स्थान पर दूसरे पुत्र श्रूरसेन के नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है। उदा इस्सार्थ देखिए कालिदास—

<sup>&</sup>quot;शत्रुघातिनि शत्रुद्धः सुवाही च बहुश्रुते । मथुराविदिशे सून्त्रोनिंद्धे पूर्वजोत्युकः ॥"(रघुवंश १४,३६) हो सकता है कि पहले सुवाहु कुछ दिन सुरसेन जनपद का शासक

ज्ञवण का वध करने के परचात् श्रांतुष्त ने जंगल (मधुवन) को साफ करवाया श्रोर मधुरा नामक पुरी को बसायर। इस प्रकार उस घने जंग के कट जाने तथा पुरी का संस्कार हो जाने से नगर एवं जनपद की शोभा बहुत बढ़ गई। 2

ऐसा प्रतीत होता है कि मधुवन और मधुपुरी में निवास करने वाले लवण के अधिकांश अनुयायिओं को शतुष्त ने समाप्त कर दिया। शेष भयभीत होकर अन्यत्र चले गये होंगे। तभी शतुष्त ने उस पुरी को ठीक प्रकार से बसाने की बात सोची होगी। संभवतः उन्होंने पुरानी नगरी ( मधुपुरी ) को नष्ट नहीं किया। उन्होंने उससे दूर एक नई बस्ती बसाने की भी कोई शावरयकता न समभी होगी। प्राचीन पौराणिक उल्लेखों तथा रामायण के वर्णन से यही प्रकट होता है कि उन्होंने जंगल को साफ करवाया तथा अधीन मधुपुरी को एक नये ढंग से आबाद कर उसे सुशोभित किया। रामायण में देवों से वर माँगते हुए शतुष्त कहते हैं—

"हे देवगण, सुभे वरदान दीजिये कि यह सुन्दर मधुपुरी या मधुरा नगरी, जो ऐसी जँचती हैं मानों देवताओं द्वारा बनाई गई हो, शीन्न ही बस जाय।" देवताओं ने 'एवमस्तु' कहा और कुछ समय बाद पुरी भ्राबाद हो गई। बारह वर्ष के अनंतर इस मधुरा नगरी तथा इसके श्रास-पास के प्रदेश की काया ही पद्धट गई।

( विद्या पुट १, १२, ४)

रहा हो श्रौर उसके यहाँ से चले जाने पर श्रूरसेन वहाँ का स्वामी बना हो। इसी श्रूरसेन के नाम पर जनपद का नामकरण होने की चर्चा ऊपर की जा चुकी है।

<sup>(</sup>१) "हत्वा च लवणं रत्तो मधुपुत्र' महावलम्। शत्रवनो मधुरां नाम पुरीं यत्र चकार वै॥"

<sup>(</sup>२) "छित्वा वनं तत्सौमित्रिः निबेशंसोऽभ्यरोचयत्। भवाय तस्य देशस्य पुर्याः परमधर्मवित्॥"

<sup>(</sup> हरिवंश १, ४४, ४४ )

<sup>(</sup>३) ''इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता। निवेशं प्राप्नुयाच्ब्रीघ्रमेष मेऽस्तुवरः परः॥''

<sup>(</sup> रामा० उत्तर०, ७०, ४ )

याद्व वंश का पुन: अधिकार—पौराणिक अनुश्रृति से ज्ञात होता है कि शतुष्त की मृत्यु के बाद यादव वंशी सत्वान् या सन्वंत के पुत्र भीम सात्वत ने मधुरा नगरी तथा उसके आसपास के प्रदेश पर अधिकार कर खिया । ऐसा प्रतीत होता है कि हर्थरव और मधुमती की संतित का संबंध भीम सात्वत और उसके वंशजों के साथ रहा । सम्भवत: इसी खिए हरिवंश में कहा गया है कि हर्थरव का वंश यहुवंश के साथ घुलमिल नायगा।

भीम सात्वत के पुत्र श्रं धक श्रोर वृष्णि थे। इन दोनों के वंश बहुत श्रसिद्ध हुए। श्रं धक का वंश मधुरा प्रदेश का श्रधिकारी हुआ श्रोर वृष्णि के वंश का हारका के शासक हुए। महाभारत युद्ध के पूर्व मधुरा के शासक उपसेन थे, जिनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र कंस हुआ। हारका के वृष्णि वंश में उस समय श्रूर के पुत्र वसुदेव थे। उपसेन के भाई देवक के सात पुत्रियाँ थीं, जिनमें देवकी सबसे बड़ी थी। इन सातों का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। वसुदेव के देवकी से कृष्ण पैदा हुए। वसुदेव की बहन कुन्ती राजा पांडु को ब्याही गई, जिससे युधिष्टर शादि पाँच पांडवों का जन्म हुआ।

श्रांभक श्रीर वृद्धिए द्वारा परिचालित राज्य गताराज्य थे, श्रथांत इनका शासन किसी एक राजा के द्वारा न होकर जनता के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा होता था। ये व्यक्ति श्रवने में से एक प्रधान चुन केते थे, जो 'गण मुख्य' कहलाता था। कहीं-कहीं इसे 'राजा' भी कहते थे, पर नृपतन्त्र वाले स्वेच्छा-चारी राजा से वह भिन्न होता था। महाभारत के समय श्रांभक श्रीर वृद्धिए राज्यों ने मिल कर श्रपना एक संघ बना लिया था। इस संघ के दो मुखिया चुने गये—श्रंभकों के प्रतिनिधि उप्रसेन श्रीर वृद्धिएयों के कृद्ध्य। संघ की व्यवस्था बहुत समय तक सफलता के साथ चलती रही श्रीर उसके शासन से प्रजा सन्तुष्ट रही।

प्राचीन मथुरा का बर्गान —शत्रुष्त के समय और उनके बाद मथुरा या मथुरा नगरी के श्राकार श्रीर विस्तार का सम्यक् पता नहीं चलता। प्राचीन पौराणिक वर्णनों से इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है।

१. उदाहरणार्थ देखिए हरिवंश पुराण (पर्व १, अ० ४४)—
"सा पुरी परमोदारा साट्टप्राकारतोरणा।
स्कीता राष्ट्रसमाकीर्णा समृद्धबलवाहना॥४७॥
उद्यानवनसंपन्ना सुसीमा सुप्रतिष्ठता।
प्रांग्रुप्ताकारवसना परिखाकुलमेखला॥४५॥
चलाट्टालककेयूरा प्रासादवरकुण्डला।

इन वर्णनों से झात होता है कि पुरानी नगरी यमुना नहीं के तट पर बसी हुई थी और उसका श्राकार श्रष्टमी के चन्द्रमा-जैसा था । उसके चारों श्रोर नगर-हीवाल थी, जिसमें उँचे तोरण-द्वार थे । दीवाल के बाहर खाई बनी हुई थी। नगरी धन-धान्य श्रोर समृद्धि से पूर्ण थी। उसमें श्रनेक उद्यान श्रोर वन थे। पुरी की स्थिति सब प्रकार से मनोज्ञ थी। मकान श्रष्टालिकाशों और सुन्दर द्वारों से युक्त थे। उनमें विविध वस्त्रामृष्णों से श्रलंकृत खी-पुरुष निवास करते थे। ये लोग राग-रहित श्रीर वीर थे। उनके पास बहुसंख्यक हाथी, वोदे श्रीर रथ थे। नगर के बाजारों में सभी प्रकार का क्रय-विकय होता था श्रीर रक्तों के देर दिखाई पड़ते थे। मधुरा की भूमि बड़ी उपजाऊ थी श्रीर समय पर वर्षा होती थी। मधुरा नगरी के रहने वाले सभी श्री-पुरुष प्रसन्न-चिक्त दिखाई पड़ते थे।

यमुना नदी का प्रवाह प्राचीन काल से बदलता आया है ! मधु कीर राजुक्त के समय में यमुना की भारा उस स्थान के पास से बहती रही होगी निसे अब महोली कहते हैं । क्तमान मथुरा नगरी और महोली के बीच में बहुत से पुराने टीले दिखाई पहते हैं । इन टीलों से प्राचीन बस्तियों के चिन्ह बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस बात की पुष्टिट होती है कि इथर पुरानी बस्ती थी। इस मू-भाग की ब्यवस्थित खुदाई होने पर सम्भवत: इस बात का पता चल सकेगा कि विभिन्न कालों में मथुरा की बस्ती में क्या-क्या परिवर्तन हुए।

वराह पुराण (श्रध्याय १६४, २१) से ज्ञात होता है कि किसी समय मशुरा नगरी गोवर्धन पर्वत श्रीर यमुना नदी के भीच बसी हुई थी श्रीर इनके बीच की दूरी श्रधिक नहीं थी। वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है, वर्यों कि श्रव गोवर्धन यमुना से काफी दूर है। ऐसा प्रतीत होताहै कि किसी समय गोवर्धन श्रीर यमुना के बीच इतनी दूरी न रही होगी जितनी कि श्राज है। हरिबंश पुराण में भी कुछ इस प्रकार का संकेत प्राप्त होता है

सुसंवृतद्वारवती चत्वरोद्गारहासिनी ॥४६॥ अरोगवीरपुरुषा हस्त्यश्वरथसंकुला। अर्द्ध चन्द्रप्रतीकाशा यमुनातीरशोभिता ॥६०॥ पुण्यापण्वती दुर्गा रक्षसंचयगर्विता। चेत्राणि सस्यवंत्यस्याः काले देवश्च वर्षति ॥६१॥ नरनारी प्रमुदिता सा पुरीस्म प्रकाशते।"

१. "गिरिगीवर्धनो नाम मथुरायास्वदूरतः।" हरिवंश (१,४४,३६)

#### अध्याय ४

# श्रीकृष्ण का समय

ब्रज या शूरसेन जनपद के इतिहास में श्रीकृष्ण का समय बड़े महत्व का है। इसी समय में प्रजातंत्र श्रीर नृपंतंत्र के बीच किठोर संघर्ष हुए, मगध-राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ श्रीर भारत का वह महान् भीषण संग्राम हुआ जिसे 'महाभारत युद्ध' कहते हैं। इन राजनतिक हस्त्रचलों के श्रतिरिक्त इस कास का सांस्कृतिक महत्व भी है। श्रीकृष्ण साधारण व्यक्ति न होकर युगपुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में भारत का एक प्रतिभासम्पन्न राजनीतिवेत्ता ही नहीं, एक महान् कर्मयोगी श्रीर दार्शिनक प्राप्त हुआ, जिसका गीता-ज्ञान समस्त मानव-जाति एवं सभी देश-काल के स्तिए पथ-प्रदर्शक है।

मधुरा नगरी इस महान् विभृति का जनमस्थान होने के कारण धन्य हो गई ! मधुरा ही नहीं, सारा श्रूरसेन या ब्रज जनपद आनंदकंद कृष्ण की मनोहर खीलाओं की की हासूमि होने के कारण गौरवान्वित हो गया । मधुरा और ब्रज को कालांतर में जो असाधारण महस्व माप्त हुआ वह इस महापुरुष की जनमभूमि और की हासूमि होने के कारण ही । भीकृष्ण भागवतधर्म के महान् स्रोत हुए । इस धर्म ने कोटि-कोटि भारतीय जन का अनुरंजन सो किया ही, साथ ही कितने ही विदेशी इसके द्वारा प्रभावित हुए । प्राचीन और अर्वाचीन साहत्य का एक बड़ा भाग कृष्ण की मनोहर खीलाओं से भ्रोतप्रोत है । उनके लोकरंजक रूप ने भारतीय जनता के मानस-पटल पर जो छाप जगा दी है वह श्रमिट है ।

वर्तमान ऐतिहासिक श्रनुसंधानों के श्राधार पर श्रीकृष्ण का जन्म सगभग ई० प्० १४०० माना जाता है। वे सम्मवतः १०० वर्ष से कुछ अपर की श्रायु तक जीवित रहे। श्रपने इस दीर्घजीवन में उन्हें विविध प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहना पड़ा। उनका प्रारंभिक जीवन तो श्रज में कटा श्रीर शेष द्वारका में व्यतीत हुश्रा। बीच-बीच में उन्हें श्रन्य श्रनेक जनपदों में भी जाना पड़ा। जो श्रनेक घटनाएँ उनके समय में घटीं उनकी विस्तृत चर्चा पुरागों तथा महाभारत में मिकती है। वैदिक साहित्य में तो कृष्ण का उन्हेंस बहुत कम मिलता है श्रीर उसमें उन्हें मानव-रूप में ही दिखाया गया है, न कि नारायण या विष्णु के श्रवतार रूप में ।

यहाँ हम उन मुख्य घटनाओं की चर्चा करेंगे जो श्रीकृष्ण के जीवन से विशेष रूप से संबंधित रही हैं। प्रारम्भिक घटनाएँ, जिनका संबंध बज से हैं, पुराणों में (विशेष कर भागवत पुराण के दशम स्कंध में) विस्तार से दी हैं। महाभारत-युद्ध में श्रीकृष्ण का कार्य तथा उनका द्वारका का जीवन महाभारत में विस्तृत रूप से विशित है।

१. उदाहरणार्थ देखिए छांदोग्य उपनिषद् (३,१७,६), जिसमें देवकीपुत्र कृष्ण का उल्लेख है और उन्हें घोर त्रांगिरस का शिष्य कहा है। परवर्ती साहित्य में श्रीकृष्ण को देव या विष्णु रूप में प्रदर्शित करने का भाव मिलता है (दे० तैत्तिरीय आरण्यक, १०, १,६; पाणिनि-श्रष्टाध्यायी, ४, ३, ६८ श्रादि) । महाभारत तथा हरिवंश, विष्णु, ब्रह्म, वायु, भागवत, पद्म, देवी भागवत. ऋग्नि तथा ब्रह्मवैवर्त पुराणीं में उन्हें प्रायः भगवान् रूप में ही दिखाया गया है। इन प्रंथी में यद्यपि कृष्ण के ऋलौकिक तत्व की प्रधानता है तो भी उनके मानव या ऐतिहासिक रूप के भी दर्शन यत्र-तत्र मिलते हैं। पराणों में कृष्ण-संबंधी विभिन्न वर्णनों के आधार पर कुछ पारचात्य विद्वानों को यह कल्पना करने का अवसर मिला कि कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। इस कल्पना की पृष्टि में अनेक दलीलें दी गई हैं, जो ठीक नहीं सिद्ध होती। यदि महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त ब्राह्मण-प्रथा तथा उपनिषदों के उल्लेख देखे जायँ तो कृष्ण के ऐतिहासिक तत्व का पता चल जायगा । बौद्ध-भ्रंथ घट जातक तथा जैन-भ्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र से भी श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक होना सिद्ध है । यह मत भी भ्रामक है कि ब्रज के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण तथा महाभारतके कृष्ण एक न होकर अलग-अलग व्यक्ति थे । ( श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकता तथा तत्संबंधी अन्य समस्याओं के लिए देखिए राय चौधरी-त्राली हिस्टी त्राफ वैष्णव सेक्ट, पृ० ३६, ४२; त्रार०जी० भंडारकार— प्रथमाला, जिल्द २, प्र० ४५-२६१; विटरनीज-हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द १,पृ० ४४६; मैकडानल तथा कीथ-बेदिक इंडेक्स, जि०१, पृ० १८४: प्रियर्सन—एनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजंस ('भक्ति' पर निवंध); भगवानदास-कृष्ण; तद्पत्रिकर-दि कृष्ण प्राबलमः पार्जीटर--ऐंश्यंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन आदि।)

#### कंस का शासन

श्रीवृत्या के जन्म के पहले शूरसेन जनपद का शासक कंस था, जो श्र धक्वंशी उम्रसेन का पुत्र था। बचपन से ही कंस स्वेच्हाचारी था। बहा होने पर वह जनका को श्रिधक कष्ट पहुंचाने लगा। उसे गण्तंत्र की परम्परा रुचिकर न थी श्रीर शूरसेन जनपद में वह स्वेच्छाचारी नृपतंत्र स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाकर उम्रसेन को पदच्युत कर दिया और स्वयं मधुरा के यादवों का श्रिधपित बन गया। इससे जनता के एक बढ़े माग का च्रिमत होना स्वामाविक था। परन्तु कंसकी श्रनीति यहीं तक सीमित नहीं रही; वह शीव्र हो मधुरा का निरंकुश शासक बन गया श्रीर प्रजा को श्रनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा। इससे प्रजा में कंस के प्रति गहरा श्रसंतोष फैल गया। पर कंस की शक्ति हतनी प्रवत्त थी और उसका श्रातंक इतना छाया हुआ था कि बहुत समय तक जनता उसके श्रस्याचारों को सहती रही श्रीर उसके विरुद्ध कुछ कर सकने में श्रसमर्थ रही।

कंस की इस शक्ति का प्रधान कारण यह था कि उसे आयांवर्त के तत्कालीन सर्वप्रतापी राजा जरासंध का सहारा प्राप्त था। यह जरासंध पीरव वंश का धा और मगध के विशाल साम्राज्य का शासक था। उसने अनेक प्रदेशों के राजाओं से मैत्री-संबंध स्थापित कर ित्रये थे, जिनके द्वारा उसे अपनी शक्ति बढ़ाने में वड़ी सहायता मिली। कंस को जरासंध ने अस्ति और प्राप्ति नामक अपनी दो लड़िक्याँ व्याह दीं और इस प्रकार उससे अपना घनिष्ट संबंध जोड़ लिया। चेदि के यादव वंशी राजा शिशुपाल को भी जरासंध ने अपना गहरा मित्र धना लिया। इधर उत्तर-पश्चिम में उसने कुकराज दुर्योधन को अपना सहायक बनाया। प्वेचित्र की और आसाम के राजा भगदत्त से भी उसने मित्रता जोड़ी। इस प्रकार उत्तर भारत के प्रधान राजाओं से मैत्री-संबंध स्थापित कर जरासंध ने अपने पड़ोसी राज्यों — काशी,कोशल, अंग बंग आदि पर अपना अधिकार जमा लिया। कुछ समय बाद कर्लिंग का राज्य भी उसके अधीन हो गया। अब जरासंध पंजाब से लेकर आसाम और उड़ीका तक के प्रदेश का सबसे अधिक प्रभावशाली शासक बन गया।

### श्रीकृष्ण का जन्म

कंस की चचेरी बहन देवकी शूर-पुत्र वसुदेव की ब्याही गई थी। पुराणीं के श्रनुसार जब कंस को यह भविष्यवाणी ज्ञात हुई कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न त्राठवें बच्चे के हाथ से उसकी मृत्यु होगी तो वह बहुत सशंकित हो गया। उसने वसुदेव-देवकी को कारागार में बन्द करा दिया।

देवकी से उत्पन्न प्रथम छुह बच्चों को कंस ने मावा डाला । सातवें बच्चे (बलराम) का उसे छुछ पता ही नहीं चला । अब वह आठवीं सन्तान के लिए बहुत चौकन्ना हो गया । यथासमय देवकी की आठवीं सन्तान कृष्ण का जन्म कारागार में भादों कृष्णा अष्टमी की आधी रात को हुआ । जिस समय वे प्रकट हुए प्रकृति सौरय थी, दिशायें निर्मल होगई थीं और नचलों में विशेष कांति आ गई थी । भयभीत वसुदेव नवजात बच्चे को शीघ लेकर यसुना-पार गोकुल गये और वहाँ अपने मित्र नंद के यहाँ शिशु को पहुँचा आये। बदले में वे उनकी पत्नी यशोदा की सद्योजाता कन्या को ले आये। जब दूसरे दिन प्रातः कंस ने बालक के स्थान में कन्या को पाया तो वह बड़े सोच-विचार में पड़ गया । उसने उस बच्ची को भी जीवित रखना ठीक न समक उसे दिवंगत कर दिया।

गोकुल में नंद ने पुत्र-जन्म पर बड़ा उत्सव मनाया । नंद प्रति वर्ष कंस को कर देने मथुरा श्राया करते थे। उनसे मेंट होने पर वसुदेव ने नंद को बलदेव श्रीर कृष्ण के जन्म पर बधाई दी। पितृ मोह के कारण उन्होंने नंद से कहा — ''व्रज में बड़े उपद्वों की श्राशंका है, वहां शीव्र जाकर रोहिणी श्रीर बच्चों की रचा करो।''

२. पुराणों के अनुसार बलराम सर्वप्रथम देवकी के गर्भ में आये, किन्तु देवी शक्ति द्वारा वे वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिये गये। इस घटना के कारण ही वलदेव का नाम 'संकर्षण' पड़ा।

३. भाग० पु० और त्र० बै० पु० को छोड़ प्रायः सब पुराण श्रीकृष्ण के स्वाभाविक जन्म की बात कहते हैं, न कि इनके ईश्वर-रूप की। श्रीकृष्ण का जन्म-स्थान मथुरा के कटरा केशवदेव मुहल्ते में औरंग-जेब की लाल मस्जिद के पीछ माना जाता है।

४. हरिवंश में मार्ग का कोई वर्णन नहीं है। अन्य पुराणों में अपने आप कारागार के कपाटों के खुलने तथा प्रहरियों की निद्रा से लेकर अन्य अनेक घटनाओं का वर्णन है।

कुछ पुराणों के अनुसार कंस अपनी गलती पर वड़ा लिजित हुआ और उसने वसुदेव-देवकी को बंधन-मुक्त कर दिया ।

हरिवंश पुराण में कहा गया है कि नंद-यशोदा बन्चों सहित मधुरा श्राये श्रीर वसुदेव की बात मान कर नंद ने यसुना के किनारे-किनारे चलकर श्रपना डेरा उत्तर में गोवर्धन की तरहटी में सगा दिया।

#### पूतना-वध

कंस को जब कृष्ण की उत्पत्ति तथा उनके बच जाने का रहस्य ज्ञात हुआ तो वह कोच से आगध्यवृता हो गया। उसने किसी न किसी प्रकार अपने शत्रु-शिशु को सदा के लिए दूर करने की ठानी । पहले प्रतना नाम की स्त्री इस कार्य के लिए मेजी गई। वह अपने स्त्रनों पर विष का लेप कर गोकुल गई और कृष्ण को दूध पिलाना चाहा, किन्तु उसका षड्यंत्र सफल न हो सका और उसे स्वयं अपने प्राणों से हाथ धोना पडा।

- ६. पद्म पुराण में विपरीत गाथा है । उसके अनुसार वसुदेव स्वयं ब्रज गये और वलराम को यशोदा के हाथों सौंप कर लौट आये (पद्म० अ० २०३, ६४-६८)। मालूम होता है कि जन्म के उपरान्त नंद को मथुरा जाना पड़ा । वहाँ जाकर उन्होंने राजकीय कर चुकाया, मित्रों से मेंट की तथा जन्मोत्सव के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी होगी। महाभारत और हरिवंश में जन्मोत्सव का कोई उल्लेख नहीं है । अन्य पुराणों के अनुसार जन्मोत्सव मनाया गया तथा वसुदेव के भेजे पुरोहित गर्ग गोकुल आये । उन्होंने शिशु के प्राथमिक संस्कार संपन्न कराये। कुछ पुराणों में तथा परवर्ती भाषा साहित्य में नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, रचावंधन, युटनों के वल चलने, माखन चोरी आदि के विस्तार से वर्णन मिलते हैं । सूर-कृत बाल-लीला-वर्णन सबसे अधिक सुंदर है।
- ७. हिरिवंश (६३) के अनुसार पृतना कंस की धात्री थी और 'शकुनी' चिड़िया का रूप बना कर गोकुल गई । त्र० वै० (१०) के अनुसार वह कंस की बहन थी और मधुरा से ब्राह्मणी बनकर कृष्णको देखने के वहाने गई। इस पुराण में आया है कि वह पहले बिल की पुत्री रत्नमाला थी और वामन के प्रति मातृभावना से प्रेरित थी। इसीलिए वह वामन के रूप कृष्ण को दूध पिलाने आई। दूसरे पुराणों के अनुसार बालकृष्ण ने स्तन-पान करते समय उसके प्राण खींच लिये। त्रजभाषा तथा गुजराती के कुछ किवयों ने पूतना को 'बकी' लिखा है। सूरदास तथा गुजराती किव नरसी मेहता, परमानंद आदि ने अन्य कई छोटी कथाओं का पूतना-वध के बाद उल्लेख किया है,जो पुराणों में नहीं मिलतों।

#### शकटासुर-वध

एक दिन माता यशोदा काम-काज में लगी थीं। बालकृष्ण भूख से रो रहे ये श्रीर पैर फेंक रहे थे। बात यह थी कि वे एक छोटी सी गाड़ी से खेल रहे थे, जिसके उलट जाने के कारण वे जोर से रोने लगे थे। परन्तु सीभाग्य से उनके कोई चोट नहीं आई।

# उल्खल बंधन तथा यमलाजु न-मोच

कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे थे । यशीदा जब काम में व्यस्त रहतीं तब वे कृष्ण को, उपद्वी होने के कारण, उज्जल में बाँच देती थाँ। एक दिन कृष्ण उज्जल को घसीट कर यमल और अर्जुन नामक दो ऐहीं के बीच में चले गये। उज्जल दोनों ऐहीं के बीच में खड़ गया। जब कृष्ण ने जोर जगाया तो दोनों ऐड़ उज्जड़कर गिर गये। पड़ोस की स्त्रियों ने यह दश्य देखकर यशोदा को बहुत बुरा-भला कहा।

पद्मपुराग् (२७२, ८२-४) में शकट भंजन के उपरान्त पत्ती-रूपधारी रात्तस के मारे जाने का वर्णन है। भाग० पु० में तृगावर्त-वध (७,१८-३३), कृष्ण का मृतिका-भत्तगा तथा यशोदा को ब्रह्मांड-दर्शन (७,३४-३७) कथित है।

हिर्दि० (६४), पद्मपुराण (२०२, ६६-६०) के अनुसार जब कृष्ण ने पड़ोस से माखन चुराया तब रशोदा उन्हें बाँध कर दूध बेचने चली गईं। ब० बै० पु० (१४) के अनुसार जब मां स्नान करने चली गईं तब कृष्ण ने घरं में दूध-माखन चुरा कर खाया; इस पर यशोदा ने उन्हें ऊखल में बांधने का दंड दिया। भाग० पु० (६,१०) के अनुसार जब माता ने कृष्ण को थोड़ा सा ही माखन दिया तो बालक ने कोंध में भांड तोड़ दिया। मां ने तब उसे बांध दिया। इस पुराण के अनुसार ये दोनों पेड़ छुबेर के पुत्र नलकूबर और मिण्प्रिव थे, जो कृष्ण के हाथों मुक्ति पाने के लिए पेड़-रूप में जन्मे थे। ब० बै० (१४) में केवल एक वृद्ध की ही चर्चा मिलती है और लिखाहै कि यह वृद्ध पूर्व जन्म में छुबेर का पुत्र था। देवल ऋषि ने उसे रंभा के साथ देखकर शाप दिया था। पद्म० पु० के अनुसार ये वृद्ध गिरने के बाद किन्नर हो गये। इस घटना के कारण कृष्ण का नाम 'दामोदर' विख्यात हुआ। इस कथा का वर्णन परवर्ती भाषा-साहित्य में विस्तार से मिलता है।

# स्थान-परिवर्तन

नंद श्रादि ने श्राये दिन इस प्रकार की श्रापित्यों से दु:खी होकर सीचा कि गोकुल का स्थान श्रश्चम हो गया है श्रीर उसको बदल ने में ही करुयाण है। श्रत: वे श्रन्य कोगों सहित गोकुल छोड़ कर वृन्दावन में जाकर बस गये। हिन्देश के श्रनुसार कृष्णा जब सात वर्ष के हो गये थे तब यह स्थान-परिवर्तन हुआ। १°

### कालिय-दमन "

वृन्दावन में बसने के उपरान्त कृष्ण ने वहाँ से सपीं को भगाने का विचार किया। वृन्दावन के एक कुंड में ये विशेष रूप से रहते थे। इनमें कालिय नामक नाग सबसे भयंकर था। कृष्ण ने बुद्धि-कौशक से उसे तथा अन्य सपीं को वहाँ से बाहर किया। १ २

१०. "तस्मिन्नेव ब्रजस्थाने सप्तवर्षों वभूवतुः।" (हरि०,६४,१); हरिवंश के अनुसार कृष्ण ने वलराम से म्यान-परिवर्तन की आवश्यकता बताते हुए कहा कि यह स्थान (गोवुल) बहुत भर गया है। स्थान-परिवर्तन का एक कारण गोवुल में भेड़ियों का उपद्रव भी दताया गया है। ब्रह्म पुराण (१८४,४२-६०) और विष्णु पु० (६,२१-४१) के अनुसार वृन्दावन पहले बहुत गरम और सूखा था; नंदादि के जाते ही वहाँ वर्षो ऋतु के से सुहावने लक्षण प्रकट हो गये। गोचरभूमि तथा जल के सुपास के कारण तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हो जाने से लोगों को वहाँ बड़ा आराम मिला। यह वृन्दावन संभवतः आधुनिक नंदगांव के दिच्ण-पश्चिम में वामवन की ओर फैला था। नंदादि गोपों ने नंदगांव में या उसके आसपास ऋपनी वस्ती बसाई होगी। एक मत के अनुसार प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के समीप था।

११. नाग नाथने से पहले और स्थान-परिवर्तन के उपरांत भागवत में कुछ और घटनाओं का उल्लेख है जो अन्य पुराणों में नहीं मिलतीं। वे घटनायें हैं—वासासुर-वध (भाग० अ० ११, ४१-४४), बकासुर-वय (११, ४६-४३), अवासुर-वध (अ० १२) तथा ब्रग्नामोह (अ० १३-१४)। परवर्ती भाषा-साहित्यकारों ने भी इन कथाओं का विस्तार से वर्णन किया है।

१२. इस घटना का विस्तार भागवत में अधिक है। इसके अनुसार गरुड़ के भय से कालियना। इस कुंड में रहता था। उसके विष के कारण जो पशु या ग्वाल इस कुंड का जल पीते थे वे बचते नथे।

### धेनुक-वध

वृन्दादन में ताबों का एक वन था, जिसमें गर्दभ बहुत बढ़ गये थे। इनमें धेनुक प्रमुख था। इन गदहों के कारण न्वालवाकों को बड़ी श्रमुविधा रहती थी श्रीर वे दर के मारे उधर न जाते थे। कृष्ण के दल ने उन्हें नष्ट कर गाँव को श्रापत्तियों से रहित कर दिया। 93

### प्रलंब-बध

इसके बाद प्रसंब नामक एक राज्य ने गोप का सैप घर बलदेन को हानि पहुँचाने को कुचेव्य की । वह बलदेन को कंघे पर उटा कर ले भागा । स्नेकिन बलराम ने अपने अनुक्तित पराक्रम से उसे मार खाला । बात यह थी कि खेल में भांडीर के पेड़ों तक दो गोप साथ दीड़ कर जाते थे। एक बार राम और खुन्ननेपघारी प्रलंब गये। प्रलंब ने एकांत अवसर देल अपना कार्य साधना चाहा। राम ने दुहाई दी, कृष्णादि ने दूर से घ्विन सुनी और बलराम को जलकारा कि दुष्ट को मार दें। तब साहस बटोर राम ने उसे मार खाला। " "

श्रंत में कृष्ण ने कुंड में कूद कर जल के भीतर नागराज कालिय से युद्ध किया श्रीर उसे परास्त कर सब नागों के सिहत श्रन्यत्र जाने के विवश किया। जब कृष्ण कुंड में घुसे तो ब्रजवासी हाहाकार करने लगे। केवल बलराम चुप बैठे थे, क्योंकि उन्हें कृष्ण की श्रलीकिक शक्ति का ज्ञान था। कालिय-दमन के श्रनंतर श्रीकृष्ण के दाहर निकलने पर सब लोग प्रसन्न हुए। नाग-दमन की कथा से यह श्रिभियाय भी लगाया जाता है कि नाग नामक मानव-जाति को, जो उस समय वृंदावन के एक भाग में रहती थी, श्रीकृष्ण ने निकाल कर दूसरी जगह जाने को बाध्य किया।

१३. हरिवंश (७०), भाग० (अ० १४) तथा त्र०वै०पु० (२२)के अनुसार धेनुक ने कृष्ण से अपनी मृत्यु की प्रार्थना की, पर कृष्ण अपने भक्त को न मार सके। अचानक धेनुक कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को भूल कर इन पर आक्रमण कर वैठा और मारा गया। इसके अनुसार धेनुक पहले जन्म में बिलपुत्र 'साहसिक' था और तिलोक्तमा के साथ संभोग करने तथा दुर्वासा की तपस्या में विच्न इपिथत करने के कारण अभिशत हो गर्दभ बना।

१४. हरि० ७१; ब्रह्म० १८७, १-३०; विष्णु०, ६, १-३०। ब्र०वे ० (१६, १४-१६) के अनुसार उसका नाम प्रतंब था और वह वैत के रूप में घाया।

# गोवर्धन-पूजा' "

गोकुल के गोप प्राचीन रीति के श्रनुसार वर्णकाल बीतने श्रीर शरद के श्रागमन के श्रवसर पर इन्द्र देवता की पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि इन्द्र की कृपा के कारण वर्ण होती है, जिसके परिणामस्वरूप धनधान्य बढ़ता है। कृष्ण श्रीर बलदेव ने इन्द्र की पूजा का विरोध किया तथा गोवधन (धरती माता, जो श्रन्न श्रीर जल देती है) की पूजा का श्रायोजन किया। इस प्रकार एक श्रीर कृष्ण ने इन्द्र के काल्पनिक महत्व की घटाने का कार्य किया; दूसरी श्रीर बलदेव ने इल लेकर खेती में वृद्धि के साधनों को खोज निकाला। पुराणों में कथा है कि इस पर इन्द्र कुद्ध हो गया श्रीर उसने इतनी भीषण वर्ण की कि हाहाकार मच गया! किन्तु छुट्या ने बुद्ध-कोशल से गिरि द्वारा गोप-गोपिकाशों, गोशों श्रादि की रक्षा की । इस प्रकार इन्द्र-पूजा के स्थान पर श्रव गोवधन-पूजा की स्थापना की गई। १ ६

गोवर्धन-पूजा के बाद भागवत (२८, १-१७) में एक घटना वर्णित है कि एक दिन नंद को, जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, बरुए के दूर

१४. प्रलंब-वध के उपरान्त भाग० पुराण में मुंजवन में अग्निकांड का प्रसंग है; कृष्ण ने अग्नि शांत कर गोपों की रक्षा की (अ०१६)। शरद ऋतु के आगमन पर ब्र० वे० (२२) और भाग० (२७) कात्यायनी व्रत का उल्लेख करते हैं। इन पुराणों के अनुसार गोपियाँ कृष्ण का पतिभाव से चितन करती हुई कात्यायनी-व्रत करती थीं। कृष्ण ने एक दिन यमुना में स्नान करती हुई गोपियों के कपड़े चुरा लिये और कुछ देर तक उन्हें तंग करने के बाद वापस दे दिये। इन पुराणों में आगे कहा है कि इस व्वत के तीन मास बाद महारास-लीला हुई। कात्यायनी-व्रत का वर्णन प्रारंभिक पुराणों में नहीं मिलता। भाग० (२३) में उल्लिखित ब्राह्मणों के यह में भूखे गोपों द्वारा भोजन माँगने का प्रसंग भी प्राचीन पुराणों में नहीं मिलता।

१६. हरि० (७२-७६) तथा पद्म० (३७२, १८१-२१७) में इन्द्र द्वारा सात दिन तक घोर वृष्टि करने का चल्लेख मिलता है । ब्रह्म पुराण (१८७), विष्णु० (१०,१-१२,४६) तथा हरिवंश के अनुसार वर्षा शांत होने पर इन्द्र ऐरावत पर चढ़कर समा माँगने के लिए कृष्ण के पास आये। भाग० के अनुसार इंद्र गुप्त रूप से कृष्ण से मिले; चन्हें अन्य गोपों ने नहीं देखा। वह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ग से सुरभी गाय लेकर आये—भाग० (२७)।

#### रास

कृत्या के प्रति बजवासियों का बड़ा स्नेह था । गोषियां तो विशेष रूप से उनके सोंदर्य तथा साहसपूर्य कार्यों पर सुष्ध थीं। प्राचीन पुरायों के अनुसार शरद पूर्णिमा की एक सुहावनी रात को गोषियों ने कृत्या के साथ मिलकर मृत्य-गान किया । इसका नाम 'रास' प्रसिद्ध हुआ । १७ धीरे-धीरे यह बज का एक नैमित्तिक उत्सव बन गया, निसमें गोषी-खाल सभी सम्मिलित होते थे। संभवतः रात में इस प्रकार के मनोविनोदों और खेलकृदों को इस हेतु भी प्रचारित किया गया कि जिससे रात में भी सजग रह कर कंस के उन घड्यंत्रों से बचा जा सके जो शाये दिन शोकुल में हुआ करते थे।

### अरिष्ट-वध

कुरण जिस समय रास में मान थे उन्हें गोशाला में श्वरिष्ट नामक बैल के उपद्रव का समाचार मिला । श्वासपास के गोपों में भगदड़ मच गई श्वीर वे कृष्ण के पास यह समाचार लेकर श्वाये। कृष्ण ने श्वरिष्ट का वध कर उनका भय दूर किया। १८८

अपने लोक को ले गये। कृष्ण ने वहाँ जाकर नंद को छुड़ाया और इसके बाद गोपों को बैकुरुठ-लोक के दर्शन कराये।

१७. हरि० ५७; ब्रह्म० १८६,१-४४; विष्णु० १३; भाग० २६-३३। परवर्ती पुराणों में रास या महारास का विस्तार से कथन मिलता है। पद्म (२७२,१४८-१८०) तथा ब्रह्मवैवर्त (२८-४३) में तो रास के र हारे काम-क्रीड़ा का विस्तृत वर्णन किया गया है। ब्रह्म वै० के वर्णनों में राधा तथा असंख्य सिखयों का भी अतिशयोक्तिपूर्ण आलेखन किया गया है। वस्तुतः एक सीधीसादी घटना को संस्कृत एवं भाषा के परवर्ती भक्त कवियों ने बहुत बढ़ा-चढ़ा कर वर्णित किया है।

भाग० पु० (३४) रासकीड़ा के तत्काल बाद दो और घटनाओं का समावेश करता है—(१) अम्बिका-वन में सरस्वती नदी के किनारे सोते नंद की अजगर से रज्ञा और (२) उसी रात कुबेर-किंकर शंखचूड़ यज्ञ के द्वारा गोपियों को हरने की घृष्टता तथा कृष्ण द्वारा उनकी रज्ञा और शंखचूड़ का वध।

१म. हरिवंश ७म; भाग० ३६, १-१४; ब्रह्म० १म६, ४६-४म स्थादि । ब्रद्भवै० (१६, १४-१६) में स्थरिष्ट का नाम 'प्रतंब' दिया है । इस प्रकार अन तथा उसके निवासियों पर संकट शाये श्रोर चले गये। श्रापित्रवस्त जंगलों श्रोर कुंडों को भी कृष्ण ने अपनी शक्ति श्रोर चातुर्थ से निष्कंटक बना दिया । अभी तक जितनी घटनाएँ घटीं उममें पूतना के संबंध में ही पुराणों में स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह कंस की भेजी हुई थी। श्रन्य सब घटनाएँ श्राकस्मिक या देवी प्रतीत होती हैं;संभवत: उनमें कंस का विशेष हाथ न था। इन घटनाश्रों के संबंध में दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि प्रारंभिक पुराणों—हरिवंश, वायु, ब्रह्म—में कृष्ण के साथ कम चामस्कारिक घटनाश्रों का संबंध है श्रीर बाद के पुराणों—यथा भागवत, पट्म श्रीर ब्रह्मवैवर्त—में कमश: इन घटनाश्रों में वृद्धि हुई है। केवल घटनाश्रों की संख्या में ही बृद्धि नहीं हुई, प्राचीन पुराणों की कथाश्रों को मी परवर्ती पुराणों में बहुत घटा-बढ़ा कर कहा गया है। बारहवीं शती के बाद के संस्कृत एवं भाषा साहित्य में तो ये बातें श्रीर भी प्रचर मान्ना में मिलती हैं।

# धनुयीग और अक्र का बज-आगमन

कृष्ण बचपन में ही कई धाकिस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करने तथा कंस के पड्यंत्रों को विफल करने के कारण बहुत लोक-प्रिय हो गये थे। सारे बज में इस छोटे वीर बालक के प्रति विशेष ममत्व पैदा हो गया। किन्तु दूसरी थोर मधुरापित कंस कृष्ण की इस ख्याति से घबरा रहा था थीर समक्ष रहा था कि एक दिन अपने उत्र भी सङ्घट था सकता है।

साम्राज्यवादी कंस ने अन्त में कूटनीति की शरण जी और दानपति श्रकूर के द्वारा 'धनुर्याग' के बहाने कृष्ण-बजराम को सधुरा बुजाने का विचार किया। श्रकूर श्रपने समय में श्रंधक-वृष्णि संघ के एक वर्ग का प्रसिद्ध नेता था। संभवत: वह बहुत ही कुशज और व्यावहारिक ज्ञान-सम्पन्न पुरुष था। कंस को उस समय ऐसे ही एक चतुर और विश्वस्त व्यक्ति की श्रावश्यकता थी।

कंस ने पहले धनुर्याग की तैयारी कर की और फिर अकर्र को गोकुल भेजा। १९९

१६. हरिवंश ७६; ब्रह्म० १६०, १-२१; विष्णु० १४, १-२४; भाग० ३६, १६-३४ आदि । हरिवंश के अनुसार कंस ने अक्टूर को भेजने के पहले वसुद्व को बुरा-भला कहा और उन्हें ही अपने और कृष्ण के बीच वैमनस्य उत्पन्न करने वाला कहा । ब्रह्म० और विष्णु० के अनुसार कंस ने अक्टूर को छोड़ कर सभी यादवों के वध की प्रतिज्ञा की ।

श्रक्षा के कुछ पूर्व केशी कृष्ण के वक्षार्थ बज पहुँच चुका था, परंतु कृष्ण ने उसे भी मार दाला। २°

#### कृष्या का मधुरा-गमन

एक दिन संध्या समय कृत्या ने समाचार पाया कि सकर र उन्हें लेने वृंदावन आये हैं। कृत्या ने निर्मीक होकर अकर से मेंट की और उन्हें नंद के पास के गये। वहां अकर ने कंस का धनुर्याग-संदेश सुनाकर कहा—''राजा ने आपको गोपों और बच्चों सिहत यह मेला देखने बुलाया है।'' अकर दूसरे दिन सबेरे बलदेव और कृत्या को लेकर मधुरा के लिए चले। हैं नंद संभवतः बच्चों को न भेजते, किन्तु अकर ने नंद को सममाया कि कृत्या का यह कर्तव्य है कि वह अपने माता-पिता वसुदेव और देवकी से मिलें और उनका कष्ट दूर करें। नंद अब मला कैसे रोकते मधुरा पहुंचने पर नीतिवान अकर ने प्रथम ही माता-पिता से बच्चों को मिलाना उचित नहीं ससमा। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमे कंस महक जायगा और बना-बनाया काम बिगइ जायगा। वे संध्या समय मधुरा पहुंचे थे; अकर दोनों माहयों को पहले अपने घर ले गये।

ये वोर बास्तक सन्ध्या समय मथुरा नगरी की शोभा देखने के लोभ का संवरण न कर सके। पहली बार उन्होंने इतना बड़ा नगर देखा था। वे सुख्य सहकों से होते हुए नगर की शोभा देखने लगे।

२०. हरिवंश के वर्णन से प्रतीत होता है कि केशी कंस का परम प्रिय भाई या मित्र था । केशी के मारने से कृष्ण का नाम 'केशव' हुआ। पुराणों के अनुसार केशी घोड़े का रूप बना कर कृष्ण को मारने गया था—ब्रह्म० १६०, २२-४८, भाग० ३७, १-२५; विष्णु० १६, १-२८।

२१. हरिवंश ८२; ब्रह्म० १६१-६२; विष्णु० १७, १-१६, ६; भागवत ३१, १-४१; ब्रह्मवै० ७०, १-७२। हरिवंश के अतिरिक्त अन्य पुराणों में आया है कि ब्रज की गोपियाँ कृष्ण को मथुरा न जाने देना चाहती थीं। उन्होंने अकूर का विरोध भी किया और रथ को रोक लिया। ब्रह्मवैवर्त में गोपियों की वियोग-व्यथा विस्तार से वर्णित है। ब्रज भाषा, बंगंला तथा गुज-राती के अनेक कवियों ने इस कहण प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया है।

### कंस के समय मथुरा

कंस के समय में मधुरा का क्या स्वरूप था, इसकी कुछ क्लक पौराणिक वर्णों में देखी जा सकती है। जब श्रीकृष्ण ने पहली बार इस नगरी को देखा तो भागवतकार के शब्दों में उसकी शोभा इस प्रकार की थी<sup>२२</sup>—

"उस नगरी के प्रवेश-द्वार ऊँचे थे और स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। उनके बड़े-बड़े सिरदल और किवाड़ सोने के थे। नगरी के चारों छोर की दीवाल (परकोटा) तांवे और पीतल की बनी थी तथा उसके नीचे की खाई दुर्लंघ्य थी। नगरी अनेक उद्यानों एवं सुन्दर उपवनों से शोभित थी।

"सुवर्षामय चौराहों, महलों, बगीचियों, सार्व जिनक स्थानों एवं विविध भवनों से वह नगरी युक्त थी । वैदूर्य, बज्र, नीलम, मोती, हीरा छादि रत्नों से झलंकृत छुज्जे, वेदियां तथा फर्श जगमगा रहे थे और उन पर वैठे हुए कबूतर और मोर झनेक प्रकार के मधुर शब्द कर रहे थे। गिलयों और बाजारों में, सड़कों तथा चौराहों पर छिड़काव किया गया था और उन पर जहाँ-तहाँ फूल-मालाएँ, दूर्वा-दल, लाई और चावल विखरे हुए थे।

"मकानों के द्रवाज़ों पर दही श्रीर चन्दन से श्रनुबेपित तथा जब से भरें हुए मङ्गब-घट रखें हुए थे, फूबों, दीपाविवयों, बन्दनवारों तथा फलयुक्त केंबे श्रीर सुपारी के बृद्धों से द्वार सजाये गये थे श्रीर उन पर पताके श्रीर भंडियाँ फहरा रही शीं।"

उपयुक्त वर्णन कंस या कृष्णकास्त्रीन मथुरा से कहाँ तक मेल खाता है, यह बताना कठिन है। परन्तु इससे तथा अन्य पुराणों में प्राप्त वर्णनों से

२२. "द्दर्श तां स्काटिकतुङ्गगोपुरद्वारां वृहद्धे मकपाटतोरणाम् । ताम्रारकोष्ठां परिखादुरासदामुद्यानरम्योपवनोपशोभिताम् ॥ सौवर्ण शृंगाटक हर्म्यनिष्कुटैः श्रेणी सभाभिभवनैक्ष्रस्कृताम् । वैदूर्यवत्रामल नीलविद्रुमैर्मु काहरिद्धिर्वलभीषुवेदिषु ॥ जुष्टेषु जालामुखरंश्रकुट्टिमेष्वाविष्ट पारावतवर्हिनादिताम् । संसिक्र्थ्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्यांकुरलाजतंडुलाम् ॥ श्रापूर्णकुं भेर्द्धिचंद्नोत्तितैः प्रस्तदीपावितिभः सपल्लवैः । सवृंद्रंभाक्रमुकैः सकेतुभिः स्वलंकृतद्वारगृहां सपट्टिकैः॥" (भागवत, १०, ४१, २०-२३)

इतना श्रवश्य ज्ञात होता है कि तत्कालीन मधुरा एक समृद्ध पुरी थी। उसके चारों श्रोर नगर-दोवाल थी तथा नगरी में उद्यानों का बाहुल्य था। मोर पिल्यों की शायद उस समय भी मधुरा में श्रिधिकता थी। महलों, मकानों, सदकों श्रोर बाजारों श्रादि के जो वर्णन मिलते हैं उनसे पता चलता है कि इंस के समय की मधुरा एक धन-धान्य सम्पन्न नगरी थी।

### कंस-वध

कुल्ला-बलराम का नाम मथुरा में पहले से ही प्रसिद्ध हो चुका था । उनके द्वारा नगर में प्रवेश करते ही एक विचिन्न कोलाहल पैदा हो गया । जिन कोगों ने उनका विरोध किया वे इन बालकों द्वारा दंडित किये गये । ऐसे मथुरावासियों की संख्या कम न थी जो प्रस्यन्त या श्रप्रस्यन्त रूप से कृत्ला के प्रति सहानुभूति रखते थे। इनमें कंस के श्रनेक भृत्य भी थे, जैसे सुदान या गुण्क नामक माली, कुटजा दासी श्रादि।

कंप के शस्त्रागार में भी कृष्ण ने पहुंच गये<sup>23</sup> श्रीर वहाँ के रस्तक को समाप्त कर दिया । इतना करने के बाद कृष्ण-बस्तराम ने रात में संभवतः श्रक्ष के घर विश्वाम किया । श्रन्य पुराणों से यह बात निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो पाती कि दोनों भाइयों ने रात कहाँ बिताई। <sup>28</sup>

कंस ने ये उपद्मवपूर्ण बातें सुनीं । उसने चाण्र श्रीर सुध्टिक नामक श्रपने पहलवानों को कृष्ण-बल्लराम के बच के लिए सिला-पड़ा दिया ।

शायद कंस ने यह भी सोचा कि उन्हें रंगभवन में घुसने से पूर्व ही क्यों न हाथी द्वारा कुचलवा दिया जाय, क्योंकि भीतर घुसने पर वे न जानें कैसा वातावरण उपस्थित कर दें।

प्रात: होते ही दोनों भाई बनुर्यांग का दृश्य देखने राजभवन में घुसे । ठीक उसी समय पूर्व योजनानुसार कुवल्वय नामक राज्य के एक भयंकर हाथी ने उन पर प्रहार किया । दोनों भाइयों ने इस संकट को दूर किया। भीतर

२३. ज्ञात होता है कि कृष्ण ने शस्त्रागार में जानवूम कर गड़बड़ी की, जिससे उनके पद्म वालों को कंस के विरुद्ध युद्ध करने को हथियार मिल जायँ। पुराणकारों ने तो इतना ही लिखा है कि धनुष तोड़ कर वे आगे बढ़े।

२४. पद्म पुराण (२७२, ३३१-३६३) के अनुसार यह ग्रात दोनों भाइयों ने अपने सहयोगियों सिहत रंगमंच पर ही बिताई। ब्र० वै० (ब्र० १२) के अनुसार नंद और कृष्ण आदि रात में कुविंद नामक एक वैष्णव के यहाँ रहे।

जाकर कृष्ण चाण्र से श्रीर बलराम मुष्टिक से भिड़ गये। इन दोनों पहलवानों को समाप्त कर कृष्ण ने तोसलक नामक एक श्रन्य योद्धा को भी मारा। कंस के शेष योद्धाश्रों में श्रातङ्क झा जाने श्रीर भगदड़ मचने के लिए इतना कृष्य यथेष्ट था। इसी कोलाहल में कृष्ण ऊपर बैठे हुए कंस पर भपटे श्रीर उसकों भी कुछ समय बाद परलोक पहुँचा दिया। इस भीषण कांड के समय कंस के सुनाम नामक भृत्य ने कंस को बचाने की चेष्टा की। किन्तु बलराम ने उसे बीच में ही रोक उसका वध कर डाला। रेप

श्रपना कार्य पूरा करने के उपरांत दोनों भाई सर्वप्रथम श्रपने माता-पिता से मिले । वसुदेव श्रौर देवकी इतने समय बाद श्रपने प्यारे बच्चों से मिल कर हर्ष-गद्गद हो गये । इस प्रकार माता-पिता का कष्ट दूर करने के बाद कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को, जो श्रंथकों के नेता थे, पुनः श्रपने पद पर प्रतिष्ठित किया । समस्त संघ चाहता था कि कृष्ण नेता हों, किन्तु कृष्ण ने उग्रसेन से कहा—

"मैंने क'स को सिंहासन के लिए नहीं मारा है। श्राप यादवों के नेता हैं, श्रतः सिंहासन पर बैठें।" दें मालूम होता है कि इस पर भी कृष्ण से विशेष श्रनुरोध किया गया, तब उन्होंने नीतिपूर्वक ययाति के शाप का स्मरण दिलाकर सिंहासन-त्याग की बात कही। दें इस प्रकार कृष्ण ने त्याग श्रीर दूर-दर्शिता का महान श्रादर्श उपस्थित किया।

कंस के इस प्रकार मारे जाने पर कुछ लोगों ने हाहाकार भी किया—

"ततो हाहाकृतं सर्वमासीत्तद्रङ्गमंडलम् । श्रवज्ञया हतं दृष्ट्वा कृष्णेन मथुरेश्वरम् ॥"(विष्णु पु० ४,२०,६१) तथा-"हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाऽभूदुदीरितः सर्वजनैर्नरेन्द्र ।" (भाग० १०, ४४, ३८)

हो सकता है कि मथुरेश कंस की इस प्रकार मृत्यु देखकर तथा उसकी रानियों श्रीर परिजनों का हाहाकार (हरिवंश श्र० प्प) सुनकर दर्शकों में कुछ समय के लिए बड़ी बेचैनी पैदा होगई हो।

२४. भागवत में कूट ख्रौर शल योद्धाख्रों तथा कंस के ख्राठ भाइयों (कंक, न्ययोधक ख्रादि) के मारे जाने का भी उल्लेख है।

२६. हरि० ८७, ४२।

२७. "ययाति शापाद्व'शोऽयमराज्याहीऽपि साम्प्रतम् । मयि भृत्ये स्थिते देव नाज्ञापयतु किं नृपै:॥" (विष्णु० ४,२१,१२०)

#### संस्कार

कं स-वध तक कृष्ण का जीवन एक प्रकार से श्रज्ञादवास में व्यतीत हुआ। एक श्रोर कं स का श्रातङ्क था तो दूसरी श्रोर श्राकिस्मक श्रापित्तयों का कष्ट। श्रव इनसे छुटकारा मिलने पर उनके विद्याध्ययन की बात चली। वैसे तो ये दोनों भाई प्रतिभावान्, नीतिज्ञ तथा साहसी थे, परन्तु राजन्य-परंपरा के श्रनुसार शाखानुकूल संस्कार एवं शिचा-प्राप्ति श्रावश्यक थी। इसके लिए उन्हें उज्जयिनी में सांदीपिन गुरु के श्राश्रम में भेजा गया। वहाँ पहुँच कर कृष्ण-बलराम ने विधिवत् दीचा ली रेट श्रीर श्रन्य शास्त्रों के साथ धनुर्विद्या में विशेष दच्ता प्राप्त की। यहीं उनकी सुदामा बाह्मण से मेंट हुई, जो उनका गुरु-भाई हुआ।

# जरासंघ की मथुरा पर चढ़ाई

कंस की मृत्यु का समाचार पाकर सगध-नरेश जरासंध बहुत कुड़ हो गया। वह कंस का श्वसुर था। जरासंध अपने समय का सहान् साम्राज्यवादी और क्रूर शासक था। उसने कितने ही छोटे-मोटे राजाओं का राज्य हड़प कर उन राजाओं को बंदी बना लिया था। जरालंध ने कंस को अपनी लड़कियाँ संभवतः इसीलिए ब्याही थीं जिससे कि पश्चिमी प्रदेशों में भी उसकी धाक बनी रहे और उधर गणराज्यों की शक्ति कमजोर पड़ जाय। कंस की प्रकृति भी जरासंध से बहुत मिलती-जुलती थी। शायद जरासंध के बल पर ही कंस अपने पिता का प्रसुत्व छीन कर शूरसेन प्रदेश का राजा बन बैटा था।

अपने जामातृ और सहायक का इस प्रकार से वध होते देख जरासंध का कृद्ध होना स्वाभाविक ही था। अब उसने शुरसेन जनपद पर चढ़ाई करने

२न. हिरवंश में कृष्ण-बलराम के यज्ञोपवीत का कोई उल्लेख नहीं है, पर शिचा से पहले उसका विधान है। उनका विद्यारंभ संभवतः गोकुल में हुआ। बाद के पुराणों—जैसे पद्म (२७३, १-४), ब्रह्मवैवर्त (६६-१०२) और भागवत (४४, २६-४०) में यज्ञोपवीत का वर्णन है। इनके अनुसार गर्गाचार्य ने उन्हें गायत्री-मंत्र का उपदेश दिया। सांदीपिन के आश्रम में ये चौंसठ दिनों तक रहे। इतने दिनों में वे गुरुकुल की प्रथा का पालन करते हुए धनुर्विद्या में ही विशेष शिचा प्राप्त कर सके होंगे। उनकी अवस्था अब वढ़ चली थी, क्योंकि हरिवंश के अनुसार अब वे युवा ('प्राप्त यौवनदेहः') थे। देवी भागवत (२४, १४) के अनुसार सांदीपिन के यहाँ से लौटने पर उनकी अवस्था केवल वारह वर्ष की थी।

का पका विचार कर लिया। शूरसेन और मगध के बीच युद्ध का विशेष महत्व है, इसीलिए हरिवंश त्रादि पुराणों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है।

जरासंध की पहली चढ़ाई—जरासंध ने पूरे दल-बल के साथ श्रूरसेन जनपद पर चढ़ाई की। पौराणिक वर्णनों के श्रनुसार उसके सहायक कारूष का राजा दंतवक, चेदिराज शिशुपाल, किलगपित पौंडू, भीष्मक-पुत्र रुक्मी, काथ श्रंशुमान तथा श्रंग, बंग, कोशल, दशार्ण, मद्द, त्रिगत शादि के राजा थे। इनके श्रितिरक्त शाल्वराज, पवनदेश का राजा भगदत्त, सौवीरराज, गंधार का राजा सुबल नम्नजित्, काश्मीर का राजा गोनई, दरद देश का राजा तथा कौरवराज दुर्योधन श्रादि भी उसके सहायक थे। मगध की विशाल सेना ने मथुरा पहुँच कर नगर के चारों फाटकों को चेर लिया। दे सत्ताईस दिनों तक जरासंघ मथुरा नगर को घेरे पड़ा रहा, पर वह मथुरा का श्रमेद्य दुर्ग न जीत सका। संभवतः समय से पहले ही खाद्य-सामग्री के समाप्त हो जाने के कारण उसे निराश होकर मगध लौटना पड़ा।

दूसरी बार जरासंध पूरी तैयारी से श्रूरसेन पहुँचा । यादवों ने अपनी सेना इधर-उधर फैला दी । युवक बलराम ने जरासंध का अच्छा मुकाबला किया। लुका-छिपी के युद्ध द्वारा यादवों ने मगध-सैन्य को बहुत छुकाया । श्रीकृष्ण जानते थे कि यादव-सेना की संख्या तथा शक्ति सीमित है श्रीर वह मगध की विशाल सेना का खुलकर सामना नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने लुका-छिपी वाला श्राक्रमण ही उचित समभा । इसका फल यह हुश्रा कि जरासंध परेशान हो गया श्रीर हताश होकर ससैन्य लौट पड़ा । इस युद्ध में संभवतः कारूष-पति दमघोष तथा चेदि-सेना भी कुछ कारणों से जरासंध से श्रलग होकर यादवों से मिल गई थी।

पुराणों के श्रनुसार जरासंध ने श्रठारह बार मथुरा पर चढ़ाई की । सन्नह बार वह श्रसफल रहा । श्रंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी मथुरा पर श्राक्रमण करने के लिए प्रेरित किया ।

२६. हरि० (अ०६१)। पुराणों में यद्यपि अनेक देश के राजाओं का उल्लेख हुआ है, पर यह कहना कठिन है कि वास्तव में किन-किन राजाओं ने जुरासंध की पहली मथुरा की चढ़ाई में उसकी सहायता की और अपनी सेनाएं इस निमित्त भेजीं। भागवत के अनुसार जरासंब की सेना २३ अज्ञौहिणी थी; हरिवंश २० अज्ञौहिणी तथा पद्म १०० अज्ञौहिणी बताता है।

कृत्या-बलदेव को जब यह ज्ञात हुन्या कि जरासंघ श्रोर कालयवन विशाल फौज लेकर श्रा रहे हैं तब उन्होंने मधुरा झोड़कर कहीं श्रन्यत्र चले जाना ही श्रेयस्कर समका। 3°

### महाभिनिष्क्रमग्

श्रव समस्या थी कि कहाँ जाया जाय ? यादवों ने इस पर विचार कर निश्चय किया कि सौराष्ट्र की द्वारकापुरी में जाना चाहिए । यह स्थान पहले से ही यादवों का प्राचीन केन्द्र था श्रीर इसके श्रासपास के भूभाग में यादव बड़ी संख्या में निवास करते थे।

ब्रजवासी अपने प्यारे कृष्ण को न जाने देना चाहते थे और कृष्ण स्वयं भी ब्रज को क्यों छोड़ते ? पर आपत्तिकाल में क्या नहीं किया जाता ? कृष्ण ने मातृभूमि के वियोग में सहानुभूति प्रकट करते हुए ब्रजवासियों को कर्त्तेच्य का ध्यान दिलाया और कहा—

"जरासंघ के साथ हमारा विम्नह होगया है । यह दुःख की बात है। उसके साधन प्रभूत हैं। उसके पास वाहन, पदाित और मित्र भी श्रनेक हैं। यह मधुरा छोटी जगह है और प्रबल शत्रु इसके दुर्ग को नष्ट किया चाहता है। हम लोग यहाँ संख्या में भी बहुत बढ़ गये हैं, इस कारण भी हमारा इधर-उधर फैलना श्रावश्यक है।" (हरिवंश, १९४, ३८६)

३०. हरिवंश और भागवत के अनुसार जब कृष्ण ने यह सुना के एक ओर से जरासंघ और दूसरी ओर से कालयवन बड़ी सेनाएँ लेकर श्रसेन जनपद आ रहे हैं, तो उन्होंने यादवों को मथुरा से द्वारका रवाना कर दिया और स्वयं बलराम के साथ गोमंत पर्वत पर चढ़ गये। जरासंघ पहाड़ पर आग लगा कर तथा यह समम कर कि दोनों जल मरे होंगे, लौट गया। दूसरी कथा के अनुसार कृष्ण सब लोगों को द्वारका भेज चुकने के बाद कालयवन को आता देख अकेले भगे। कालयवन ने उनका पीछा किया। कृष्ण उसे वहाँ तक ले गये जहाँ सूर्यवंशी मुचकुंद सो रहा था। मुचकुंद को यह वर मिला था कि जो कोई उन्हें सोते से उठावेगा वह उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जायगा। कृष्ण ने ऐसा किया कि कालयवन मुचकुंद द्वारा भस्म कर दिया गया। (हरि० १००, १०६; भाग० ४०, ४४-४२) आदि।

इस प्रकार पूर्व निश्चय के अनुसार उम्रसेन,कृष्ण,बलराम श्रादि के नेतृत्व में यादवों ने बहुत बड़ी संख्या में मधुरा से प्रयाण किया और सौराष्ट्र की नम्सी हारावती में जाकर बस गये। 3° द्वारावती का जीर्णोद्धार किया गया श्रीर-उसमें बड़ी संख्या में नये मकानों का निर्माण हुआ। 3°

मधुरा के इतिहास में महाभिनिष्क्रमण की यह घटना बड़े महत्व की है। यद्यपि इसके पूर्व भी यह नगरी कम-से-कम दो बार खाली की गई थी— पहली बार शत्रुष्न-विजय के उपरांत लवण के अनुयायिओं द्वारा और दूसरी बार कंस के अत्याचारों से जबे हुए यादवों द्वारा—पर जिस बड़े रूप में मधुरा इस तीसरे अवसर पर खाली हुई वैसे वह पहले कभी नहीं हुई थी। इस निष्क्रमण के उपरांत मधुरा की आबादी बहुत कम रह गई होगी। काल-यवन और जरासंघ की सम्मिलित सेना ने नगरी को कितनी चित पहुँचाई, इसका सम्यक् पता नहीं चलता। यह भी नहीं ज्ञात होता कि जरासंघ ने अंतिम आक्रमण के फलस्वरूप मधुरा पर अपना अधिकार कर लेने के बाद श्रूरसेन जनपद के शासनार्थ अपनी और से किसी यादव को नियुक्त किया अथवा किसी अन्य को।

परंतु जैसा कि महाभारत एवं पुराणों से पता चलता है, कुछ समय बाद ही श्रीकृष्ण ने बड़ी युक्ति के साथ पांडवों की सहायता से जरासंघ का वध करा दिया । श्रतः मधुरा पर जरासंघ का श्राधिपत्य श्रधिक काल तक न रह रका।

## बलराम का पुनः त्रज-आगमन

संभवतः उक्त महिभानिष्क्रमण के बाद कृष्ण फिर कभी ब्रज न लौट सके । द्वारका में जीवन की जटिल समस्यात्रों में फँस कर भी कृष्ण बजभूमि, नंद-यशोदा तथा साथ में खेले गोप-गोपियों को भूले नहीं । उन्हें ब्रज की सुधि

"वयं चैव महाराज जरासंधभयात्तदा।

मधुरां संपित्यज्य गता द्वारवर्ती पुरीम् ॥ (महाभा०, २,१३,६४) ३२. हरिवंश (ऋ० ११३) में आया है कि शिल्पियों द्वारा प्राचीन नगरी का जीर्णोद्धार किया गया। विश्वकर्मा ने सुधर्मा सभा का निर्माण किया (ऋ० ११६)। दे० देवीभागवत (२४, ३१)—

"शिल्पिभः कारयामास जीर्णोद्धारम्।"

३१. महाभारत में यादवों के निष्क्रमण का समाचार श्रीकृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को इस प्रकार बताया गया है—

प्रायः श्राया करती थी। श्रतः बलराम को उन्होंने भेजा कि वे वहाँ जाकर लोगों को सांत्वना हैं। बलराम बज में दो मास तक रहे। इस समय का उपयोग भी उन्होंने श्रच्छे ढंग से किया। वे कृषि-विद्या में निपुण थे। उन्होंने श्रपने कौशल से वृंदावन से दूर बहने वाली यमुना में इस प्रकार से बाँध बांधा कि वह वृंदावन के पास से होकर बहने लगी। 33

## कृष्ण और पांडव

द्वारका पहुँच कर कृष्ण ने वहाँ स्थायी रूप से निवास करने का विचार दृढ़ किया और आवश्यक व्यवस्था में लग गये । जब पंचाल के राजा दृषढ़ द्वारा द्रौपदी-स्वयंवर तथा मत्स्य-भेद की बात चारों तरफ फेली तो कृष्ण भी उस स्वयंवर में गये। वहाँ उनकी बुशा के लड़के पांडव भी मीजूद थे । यहीं से पांडवों के साथ कृष्ण की धनिष्टता का आरंभ हुआ। पांडव अर्जु न ने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अपनी धनुर्विद्या का कौशल अनेक देश के राजाओं के समच प्रकट किया। इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए । अर्जु न के प्रति वे विशेष रूप से आकृष्ट हुए । वे पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौटे। कुरुराज धतराष्ट्र ने पांडवों को इन्द्रप्रस्थ के आस-पास का प्रदेश दिया था। पांडवों ने कृष्ण के द्वारका-संबंधी अनुभव का लाभ उठाया। उनकी सहायता से उन्होंने जंगल के एक भाग को साफ करा कर इंद्रप्रस्थ नगर को अच्छे ढंग से बसाया। इसके बाद कृष्ण द्वारका लौट गये।

कृष्ण के द्वारका लौटने के कुछ समय बाद अर्जुन तीर्थ-यात्रा के लिए निकले । अनेक स्थानों में होते हुए वे प्रभासचेत्र पहुँचे । कृष्ण ने जब यह सुना तब वे प्रभास जाकर अपने प्रिय सखा अर्जुन को अपने साथ द्वारका ले आये । वहाँ अर्जुन का बड़ा स्वागत हुआ । उन दिनों रैवतक पर्वत पर यादवों का

३३. पुराणों में इस घटना को यह रूप दिया गया है कि बलराम अपने हल से यमुना को अपनी धोर खींच लिया (दे० ब्रह्म० १६७, ८; १६८, १६; विष्णु० २४, ८; २४, १६; भाग० अ० ६४) परंतु हरिवंश (१०३) में स्पष्ट कहा है कि यमुना पहले दूर बहती थी, उसे बलराम द्वारा वहाँ से निकट लाया गया, जिससे यमुना वृंदावन के खेतों के पास से बहने लगी। कई पुराणों में बलराम द्वारा गोकुल में अत्यिक वारुणी-सेवन का भी उल्लेख है और लिखा है कि यहाँ रेवती से उनका विवाह हुआ। । परंतु अन्य प्रमाणों के आधार पर वलराम का रेवती से विवाह द्वारका में हुआ।

मेला लगता था। इस मेले में अर्जु न भी कृष्ण के साथ गये। उन्होंने वहाँ सुभद्रा को देखा और उसपर मोहित हो गये। कृष्ण ने कहा—"सुभद्रा मेरी बहिन है, पर यदि तुम उसके साथ विवाह करना चाहते हो तो उसे यहाँ से हर कर ले जा सकते हो, क्योंकि वीर चित्रयों के द्वारा विवाह हेतु स्त्री का हरण निंद्य नहीं, बह्कि श्रेष्ठ माना जाता है। 3 ४

त्रज्ञ न सुभद्रा को भगा ले चले । जब इसकी खबर यादवों को लगी तो उनमें बड़ी हलचल मच गई। सभापाल ने सूचना देकर सब गण-मुख्यों को सुधर्मा-भवन में बुलाया, जहाँ इस विषय पर बड़ा वाद-विवाद हुआ। बलराम अर्जु न के इस व्यवहार से अत्यन्त कृद्ध होगये थे और उन्होंने प्रण किया कि वे इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। कृष्ण ने बड़ी कुशलता के साथ अर्जु न के कार्य का समर्थन किया। धीमान कृष्ण ने निर्मीक होकर कहा कि अर्जु न ने चित्रयोचित कार्य ही किया है। अप कृष्ण के अकाट्य तकों के आगे किसी की न चली। उन्होंने सबको समभा-बुभाकर शांत किया। फिर वे बलराम तथा कुछ अन्य अंधक-वृष्णियों के साथ बड़ी धूमधाम से दहेज का सामान लेकर पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अन्य लोग तो शीघ इंद्रप्रस्थ से द्वारका लौट आये, किंतु कृष्ण कुछ समय वहाँ ठहर गये। इस बार पांडवों के राज्य के अंतर्गत 'खांडव' वन नामक स्थान में भयंकर अग्निकांड होगया, किंतु कृष्ण और अर्जु न के प्रयन्तों से अग्नि बुभा दी गई और वहाँ के निवासी मय तथा अन्य दानवों की रचा की जा सकी। अर्थ

( महाभारत, आदि पर्व २१६,२२)

३४. "प्रसद्ध हरणं चापि चत्रियाणां प्रशस्यते । विवाहहेतुः शूराणामिति धर्मविदो विदुः ॥"

३४. उनका स्वयं का दृष्टान्त भी सामने था, क्योंकि वे विदर्भ-कन्या किमाणी को भगा लाये थे और फिर उसके साथ विवाह किया था। ३६. ये दानव संभवतः इस भूभाग के आदिम निवासी थे। पुराणों तथा महाभारत से पता चलता है कि मय दानव वास्तु-कला में बहुत कुशल था और उसने पांडवां के लिए अनेक महल आदि बनाये। शायद इसी ने कृष्ण तथा पांडवों को अद्भुत शस्त्रास्त्र भी प्रदान किये। ऋग्वेद में अंगुरों के दृढ़ और विशाल किलों, महलां और हथियारों के उल्लेख मिलते हैं। खांडव-वन में मय अमुर तथा उसके कुछ काल पहले मधुवन में मधु तथा लवण अमुर का होना एक महत्व-पूर्ण बात है।

## पांडवों का राजसूय यज्ञ श्रीर जरासंध का वध

कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारियाँ आरंभ कर दीं और आवश्यक परामर्श के लिए कृष्ण को बुलाया। कृष्ण इन्द्रप्रस्थ आये और उन्होंने राजसूय यज्ञ के विचार की पुष्टि की । उन्होंने यह सुभाव दिया कि पहले अत्याचारी शासकों को नष्ट कर दिया जाय और उसके बाद यज्ञ का आयोजन किया जाय। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सबसे पहले जरासंध पर चढ़ाई करने की मंत्रणा दी। तदनुसार भीम और अर्जु न के साथ कृष्ण रवाना हुए और कुछ समय बाद मगध की राजधानी गिरिवज पहुँच गये। कृष्ण की नीति सफल हुई और उन्होंने भीम के द्वारा मल्लयुद्ध में जरासंध को मरवा डाला। जरासंध की मृत्यु के बाद कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। उप किरा उन्होंने गिरिवज के कारागार में बन्द बहुत से राजाओं को मुक्त किया। इस प्रकार कृष्ण ने जरासंध के परचात पांडवों ने भारत के अन्य कितने ही राजाओं को जीता।

श्रव पांडवों का राजस्य यज्ञ बड़ी धूमधाम से श्रारम्भ हुन्ना । कृष्ण ने यज्ञ में श्राये हुए ब्राह्मणों के पैर श्रादर-भाव से धोये । श्रह्मचारी भीष्म ने कृष्ण की प्रशंसा की तथा उनकी 'श्रम्पूजा' करने का प्रस्ताव किया। सहदेव ने सर्वप्रथम कृष्ण को श्रध्यंदान दिया । चेदि-नरेश शिशुपाल कृष्ण के इस सम्मान को सहन न कर सका श्रीर उलटी-सीधी बाते करने लगा। उसने युधिष्टिर से कहा कि 'कृष्ण न तो श्रम्तिक है, न राजा श्रीर न श्राचार्य । केवल चापलूसी के कारण तुमने उसकी पूजा की है।" उट शिशुपाल दो कारणों से कृष्ण से विशेष द्वंष मानता था—प्रथम तो विदर्भ-कन्या रुक्मिणी के कारण, जिसको कृष्ण हर लाये थे श्रीर शिशुपाल का मनोस्थ श्रपूर्ण रह गया था। दूसरे जरासंघ के वध के कारण, जो शिशुपाल का घनिष्ट

३७. कृष्ण और पांडवों के पूर्व से लौटने के बाद सहदेव के कई प्रतिद्व द्वी खड़े होगये, जिन्होंने मगध साम्राज्य के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया। कुरुराज दुर्योधन ने कुछ समय बाद कर्ण को अंग देश का शासक बनाया, जिसने वंग और पुंडू राज्यों को भी अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार दुर्योधन को पूर्व में एक शक्तिशाली सहायक प्राप्त होगया।

३८. "नैव ऋत्विङ् न चाचार्यो न राजा मधुसूद्रनः । चर्चितरच कुरुश्रेष्ठ किमन्यत् प्रियकाम्यया ॥" (महाभा० २,३७,१७)

मित्र था। जब शिशुपाल यज्ञ में कृष्ण के अतिरिक्त भीष्म और पांडवों की भी निंदा करने लगा तब कृष्ण से न सहा गया और उन्होंने उसे मुख बंद करने की चेतावनी दी। किंतु वह चुप नहीं रह सका। कृष्ण ने अन्त में शिशुपाल को यज्ञ में ही समाध कर दिया। अब पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ। पर इस यज्ञ तथा पांडवों की बढ़ती को देख उनके प्रतिह ही कौरवों के मन में विद्वेष की अग्नि प्रज्वित्त हो उठी और वे पांडवों को नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे।

### युद्ध की पृष्ठभूमि

यज्ञ के समाप्त हो जाने पर कृष्ण युधिष्ठिर से आज्ञा ले द्वारका लौट गये। इसके कुछ समय उपरांत दुर्योधन ने अपने मामा शकुनि की सहायता से छल द्वारा जुए में पांडवों को हरा दिया और उन्हें इस शत पर तेरह वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया कि अंतिम वर्ष उन्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। पांडव द्वापत्ती के साथ काम्यक वन की ओर चले गये। उनके साथ सहानुभूति रखने वाले बहुत से लोग काम्यक वन में पहुँचे, जहाँ पांडव ठहरे थे। मोज, वृष्णि और अधक-वंशी यादव तथा पंचाल-नरेश दुपद भी उनसे मिले। कृष्ण को जब यह सब ज्ञात हुआ तो वह शीघ्र पांडवों से मिलने आये। उनकी दशा देख तथा द्वापदी की आक्रोशपूर्ण प्रार्थना सुन कृष्ण द्वित हो उठे। उन्होंने द्वीपदी को वचन दिया कि वे पांडवों की सब प्रकार से सहायता करेंगे और उनका राज्य वापस दिलावेंगे। इसके वाद कृष्ण सुभद्रा तथा उसके बच्चे अभिमन्यु को लेकर द्वारका वापस गये।

पांडवों ने अज्ञात-वास का एक साल राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया। कौरवों ने विराट पर चढ़ाई कर उनके पशु क्षीन लिये थे, पर पांडवों की सहायता से विराट ने कौरवों पर विजय पाई और अपने पशुओं को लौटा लिया। विराट को अन्त में यह ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ पांडव गुप्त रूप से अब तक निवास करते रहे थे। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। इस विवाह में अभिमन्यु के मामा कृष्ण-बलदेव भी सम्मिलित हुए।

इसके उपरांत विराट नगर में सभा हुई और उसमें विचार किया गया कि कौरनों से पांडवों का समभौता किस प्रकार कराया जाय। बलराम ने कहा कि शकुनि का इस भगड़े में कोई दोष नहीं था; युधिष्ठिर उसके साथ जुश्रा खेलने ही क्यों गये ? हाँ, यदि किसी प्रकार संधि हो जाय तो अच्छा है। सारयकी और दुपद को बलराम की ये बाते अच्छी नहीं लगीं। कृष्ण ने दुपद के कथन की पुष्टि करते हुए कहा कि कौरव अवश्य दोषी हैं। अंत में सर्व-सम्मति से यह तय हुआ कि संधि के लिए किसी योग्य व्यक्ति को दुर्योधन के पास भेजा जाय। दुपद ने अपने पुरोहित को इस काम के लिए भेजा। कृष्ण इस सभा में सम्मिलित होने के बाद द्वारका चले गये। संधि की बात तय न हो सकी। दुर्योधन पांडवों को पाँच गाँव तक देने को राजी न हुआ।

श्रव युद्ध श्रनिवार्य जानकर दुर्योधन श्रीर श्रज् न दोनों श्रीकृष्ण से सहायता प्राप्त करने के लिए द्वारका पहुँचे। नीतिज्ञ कृष्ण ने पहले दुर्योधन से पूझा कि "तुम मुक्ते लोगे या गेरी सेना को ?" दुर्योधन ने तत्काल सेना मांगी। कृष्ण ने श्रज् न को वचन दिया कि वह उसके सार्थी बनेंगे श्रीर स्वयं शस्त्र न प्रहण करेंगे।

कृष्ण अर्जु न के साथ इंद्रप्रस्थ आ गये। कृष्ण के आने पर पांडवों ने फिर एक सभा की और निश्चय किया कि एक बार संधि का और प्रयत्न किया जाय। युधिष्टिर ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा—"हम पाँच भाइयों को अविस्थल, वृकस्थल, माकन्दी, वारणावत और एक कोई अन्य गाँव निर्वाह-मात्र के लिए चाहिए। इतने पर ही हम मान जायाँ , अन्यथा युद्ध के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा।" उनके इस कथन का समर्थन अन्य लोगों ने भी किया। यह तय हुआ कि इस बार संधि का प्रस्ताव लेकर कृष्ण कौरवों के पास जायाँ।

कृष्ण संधि कराने को बहुत इच्छुक थे। उन्होंने दुर्योधन की सभा में जाकर उसे समभाया और कहा कि केवल पाँच गाँव पांडवों को देकर भगड़ा समाप्त कर दिया जाय। परंतु अभिमानी दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन न देगा।

#### महाभारत-युद्ध

इस प्रकार कृष्ण भी संधि कराने में असफल हुए। श्रव युद्ध श्रनिवार्थ हो गया। दोनों पन्न अपनी-अपनी सेनाएँ तैयार करने लगे। इस भयंकर युद्धाग्नि में इच्छा या श्रनिच्छा से श्राहुति देने को प्रायः सारे भारत के शासक शामिल हुए। पांडवों की श्रोर मत्स्य, पंचाल, चेदि, कारुष, पश्चिमी मगध, काशी श्रीर के शल के राजा हुए। सौराष्ट्र-गुजरात के वृष्णि यादव भी पांडवों के पन्न में रहे। कृष्ण, युद्धान श्रीर सात्यिक इन यादवों के प्रमुख नेता थे। बजराम यद्यपि कौरवों के पन्नपाती थे, तो भी उन्होंने कौरव-पांडव-युद्ध में भाग लेना उचित न समका श्रीर वे तीर्थ-पर्यटन के लिए चले गये। कौरवों की श्रोर श्रूरसेन प्रदेश के यादव तथा माहिष्मती, श्रवंति, विदर्भ श्रीर निषद देश के यादव हुए। इनके श्रतिरिक्त पूर्व में बंगाल, श्रासाम, उड़ीसा तथा उत्तर-पश्चिम एवं परिज्यहि भी में के सारे राजा और वस्त देश के शासक कीरवों की ओर रहे। इस प्रकार पंच्यदेश का अधिकांश, गुजरात और सीराष्ट्र का बड़ा भाग पांडवों की ओर था और प्रायः सारा पूर्व, उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी विंध्य कीरवों की तरफ । पांडवों की कुल सेना सात अजीहिशी तथा कीरवों की ग्यारह अजीहिशी थी।

दोनों श्रोर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हुईं। कृष्ण, धृष्ट्युम्न तथा सात्यिक ने पांडव-सैन्य की व्यूह-रचना की। कुरुत्तेत्र के प्रसिद्ध मैदान में दोनों सेनाएं एक-दूसरे के सामने श्रा डर्टा। श्रज्जंन के सारथी कृष्ण थे। युद्धस्थल में श्रपने परिजनों श्राद्धि को देखकर श्रज्जंन के चित्त में विषाद उत्पन्न हुश्रा श्रोर उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्रीकृष्ण ने श्रज्जंन को गीता के निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया श्रोर उसकी भ्रांति दूर की। श्रव श्रज्जंन युद्ध के लिए पूर्णत्या प्रस्तुत हो गया।

अठारह दिन तक यह महाभीषण संप्राम होता रहा । देश का अपार जन-धन इसमें स्वाहा हो गया । कौरवों के शक्तिशाली सेनापित भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य आदि धराशायी हो गये । अठारहवें दिन दुर्योधन मारा गया और महामारत-युद्ध की समाप्ति हुई । यद्यपि पांडव इस युद्ध में विजयी हुए, पर उन्हें शांति न मिल सकी । चारों और उन्हें लोभ और निराशा दिलाई पड़ने लगी । श्रीकृष्ण ने शरशय्या पर लेटे हुए भीष्मपितामह से युधिष्ठिर को उपदेश दिलवाया । फिर हस्तिनापुर में राज्याभिषेक-उत्सव सम्पन्न करा कर वे द्वारका लौट गये । पांडवों ने कुछ समय बाद एक अश्वमेध यज्ञ किया और इस प्रकार वे भारत के चक्रवर्ती सम्राट् घोषित हुए । कृष्ण भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए और फिर द्वारका वापस चले गये । यह कृष्ण की श्रंतिम हस्तिनापुर-यात्रा थी । अब वे वृद्ध हो चुके थे । महाभारत-संप्राम में उन्हें जो अनवरत परिश्रम करना पड़ा उसका भी उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

# श्रीकृष्ण का द्वारका का जीवन

द्वारका के विषय में जपर लिखा जा चुका है कि यह नगर बिलकुल नवीन नहीं था । वैवस्वत मनु के एक पुत्र शर्याति को शासन में पश्चिमी भारत का भाग मिला था। शर्याति के पुत्र श्रानत के नाम पर काठियावाइ श्रीर समीप के कुछ प्रदेश का नाम 'श्रानत' प्रसिद्ध हुश्रा । उसकी राजधानी कुशस्थली के ध्वंसावशेषों पर कृष्णकालीन द्वारका की स्थापना हुई। 3° यहाँ आकर कृष्ण ने उप्रसेन को वृष्णिगण का प्रमुख बनाया। द्वारका में कृष्ण के वैयक्तिक जीवन की पहली मुख्य घटना थी—कुंडिनपुर 8° की सुंदरी राज-कुमारी रुक्मिणी के साथ विवाह। हरिवंश पुराण में यह कथा विस्तार से दी हुई है। रुक्मिणी का भाई रुक्मी था। वह अपनी बहन का विवाह चेदिराज शिशुपाल से करना चाहता था। मगधराज जरासंध भी यही चाहता था। किंतु कुंडिनपुर का राजा कृष्ण को ही अपनी कन्या देना चाहता था। रुक्मिणी स्वयं भी कृष्ण को वरना चाहती थी। उसने उनके सौंदर्य और शौर्य की प्रशंसा सुन रखी थी। रुक्मिणी का स्वयंवर रचा गया और वहाँ से कृष्ण उसे हर ले गये। जिन लोगों ने उनका विरोध किया वे पराजित हुए। इस घटना से शिशुपाल कृष्ण के प्रति गहरा हेष मानने लगा।

हरिवंश के अनुसार बलराम का विवाह भी द्वारका जाकर हुआ। १४० संभवतः पहले बलराम का विवाह हुआ, फिर कृष्ण का । बाद के पुराणों में बलराम और रेवती की विचित्र कथा मिलती है।

# कृष्ण की अन्य पत्नियाँ - रुक्मिणी के अतिरिक्त कृष्ण के सात

३६. यह स्थान त्राजकल 'मूल द्वारका' के नाम से ज्ञात है त्र्यौर प्रभास-पट्टन के पूर्व कोडीनार के समीप स्थित है। त्र्योखामंडल चाली द्वारका बाद में बसाई हुई प्रतीत होती है। सौराष्ट्र में एक तीसरी द्वारका पोरवंदर के पास है।

४०. यह कुं डिनपुर विदर्भ देश (बरार) में था। एक जनश्रुति के अनुसार कुं डिनपुर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में वर्तमान नोहखेड़ा के पास था। किंवदंती है कि कृष्ण यहीं से रुक्मिणी को ले गये थे। नोहखेड़ा में आज भी रुक्मिणी की मिंद्रिया बनी है, जहाँ लगभग आठवीं शती की एक अत्यंत कलापूर्ण पाषाण-मूर्ति रुक्मिणी के नाम से पूजी जाती है। खेड़े से अन्य प्राचीन कलावशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान एटा नगर से करीब २० मील दिन्ण जलेसर तहसील में है।

४१. ६रि०, अ० ११६। बलराम का विवाह आनर्त-वंशी यादव रेवत की पुत्री रेवती से हुआ।

श्रन्य पत्नियाँ होने का उल्लेख प्रायः सभी पुराणों में मिलता है । ४२ इनके नाम सत्यभामा, जांबवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा श्रीर लच्मणा दिये हैं। इनमें से कई को तो उनके माता-पिता ने विवाह में प्रदान किया श्रीर शेष को कृष्ण विजय में प्राप्त कर लाये।

संतान पुराणों से ज्ञात होता है कि कृष्ण के संतानों की संख्या बड़ी थी। ४३ रुक्तिमणी से दस पुत्र और एक कन्या थी; इनमें सबसे बड़ा प्रद्युम्न था। भागवतादि पुराणों में कृष्ण के गृहस्थ-जीवन तथा उनकी दैनिक चर्या का हाल विस्तार से मिलता है। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह शोणितपुर ४४ के राजा बाणासुर की पुत्री ऊषा के साथ हुआ।

## यादवों का ऋंत

श्रंधक-वृष्णि यादव बड़ी संख्या में महाभारत-युद्ध में काम श्राये। जो शेष बचे वे श्रापस में मिल-जुल कर श्रविक समय तक न रह सके। श्रीकृष्ण-बलराम श्रव काफी वृद्ध हो चुके थे श्रीर संभवतः यादवों के ऊपर उनका प्रभाव भी कम हो गया था। पौराणिक विवरणों से पता चलता है कि यादवों में

४२. भाग० (४६-४७), वायु० (६६, २०-६८), पद्म० (२७६, १-३७), ब्रह्मवैवर्त० (१२२), ब्रह्मांड० (२०१, १४), हरिवंश (११८) आदि । पुराणों में नरकासुर का श्रीकृष्ण के द्वारा वय तथा उसके द्वारा बंदी सोलह हजार खियों के छुड़ाने का भी वर्णन मिलता है और कहा गया है कि कृष्ण ने इन सबसे विवाह कर लिया।

४३. दे० भाग० ६१, १-१६; हरि० ११= तथा १६२; ब्रह्मचै० ११२, ३६-४१ आदि।

४४. यह शोणितपुर कहाँ था, इस संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोग इसे गढ़वाल जिले में रुद्रप्रयाग के उत्तर ऊषीमठ के समीप मानते हैं। यहाँ बाणासुर द्वारा निर्मित किले के भग्नावशेष अब भी धताये जाते हैं। कुमायूँ पहाड़ी का कोटलगढ़, आगरा के समीप वयाना, नर्भदा पर स्थित तेवर (प्राचीन त्रिपुरी) तथा आसाम के तेजपुर को भी विभिन्न मतों के अनुसार शोणितपुर माना जाता है। श्री अमृतवसंत पंड्या का मत है कि शोणितपुर असीरिया में था और श्रीकृष्ण ने असीरिया पर आक्रमण कर बाणासुर (=असुर वानी पाल प्रथम) को परास्त किया (अजभारती, फाल्गुन, संव २००६, पृठ २४-३१)।

विलास की वृद्धि हो चली थी और वे मिदरा-पान अधिक करने लगे थे। कृष्ण-बलराम के समभाने पर भी ऐरवर्य से मत्त यादव न माने और वे कई दलों में विभक्त हो गये। एक दिन प्रभास के मेले में, जब यादव लोग वारुणी के नशे में चूर थे, वे आपस में लड़ने लगे। यह मगड़ा इतना बढ़ गया कि अंत में वे सामूहिक रूप से कट मरे। इस प्रकार यादवों ने गृह-युद्ध द्वारा अपना अन्त कर लिया। ४५

### अंतिम समय

प्रभास के यादव-युद्ध में चार प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जिससे वे बच गये। ये थे—कृष्ण, बलराम, दारुक सारथी श्रोर बश्चु। बलराम दुःखी होकर समुद्र की श्रोर चले गये श्रोर वहाँ से फिर उनका पता नहीं चला। कृष्ण बढ़े मर्माहत हुए। वे द्वारका गये श्रोर दारुक को श्रजु न के पास भेजा कि वह श्राकर स्त्री-बचों को हस्तिनापुर लिवा ले जायँ। कुछ स्त्रियों ने जल कर प्राण दे दिये। श्रजु न श्राये श्रोर शेष स्त्री-बचों को लिवा कर चले। ४६ कहते हैं मार्ग में पश्चिमी राजपूताना के जंगली श्राभीरों से श्रजु न को मुकाबला करना पड़ा। कुछ स्त्रियों को श्राभीरों ने लूट लिया। ४० शेष को श्रामु न ने शाल्बदेश श्रीर कुरुदेश में बसा दिया।

कृष्ण शोकाकुल होकर घने वन में चले गये थे । वे चितित हो लेटे हुए थे कि जरा नामक एक बहेलिये ने हरिण के अम से तीर मारा । वह बाख श्रीकृष्ण के पैर में लगा, जिससे शीघ ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया।

४४. विभिन्न पुराणों में इस गृह-युद्ध का वर्णन मिलता है और कहा गया है कि ऋषियों के शाप के कारण कृष्ण-पुत्र सांब के पेट से एक मुशल उत्पन्न हुआ, जिससे यादव-वंश का नाश हो गया। दे० महा-भारत, मुशल पर्व; ब्रह्म पु० २१०-१२; विष्णु० ३७-३८; भाग० ग्यारहवां स्कंघ अ० १, ६, ३०, ३१; लिंग पु० ६६,८३-६४ आदि।

४६. संभवतः इस अवसर पर अर्जुन की कृष्ण से भेट न हो सकी । कृष्ण पहले ही द्वारका छोड़ गये होंगे । महाभारत (१६,७) में श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव से अर्जुन के मिलने का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि वसुदेव इस समय तक जीवित थे । इसके बाद वसुदेव की मृत्यु तथा उनके साथ चार विधवा पत्नियों के चितारोहण का कथन मिलता है।

४७. महाभा० १६, ८, ६०; ब्रह्म॰ २१२, २६।

मृत्यु के समय वे संभवतः १०० वर्ष से कुछ ऊपर थे। कृष्ण के देहाँत के बाद द्वापर का ग्रंत ग्रौर कलियुग का त्रारंभ हुन्ना।

श्रीकृष्ण के श्रंत का इतिहास वास्तव में यादव गण-तन्त्र के श्रंत का इतिहास है। कृष्ण के बाद उनके प्रपीत्र वज्र यदुवंश के उत्तराधिकारी हुए। पुराणों के श्रनुसार वे मथुरा श्राये श्रोर इस नगर को उन्होंने श्रपना केन्द्र बनाया। कहीं-कहीं उन्हें इन्द्रप्रस्थ का शासक कहा गया है।

### श्रंधक-वृष्णि संघ

यादवों के ग्रंधक-वृष्णि संघ का उल्लेख उत्पर किया जा चुका है । इस संघ की कार्य-प्रणाली गणत त्रात्मक थी और बहुत समय तक वह अच्छे ढंग से चलती रही। प्राचीन साहित्यिक उल्लेखों से पता चलता है कि ग्रंधक-बृष्णि-संघ काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था । इसका मुख्य कारण यही था कि संघ के द्वारा गणराज्य के सिद्धांतों का सम्यक् रूप से पालन होता था; चुने <u>ह</u>ए नेताश्रों पर विश्वास किया जाताथा। ऐसा प्रतीत होता है कि कालांतर में श्रंधकों श्रौर वृष्णियों की श्रलग-श्रलग मान्यताएं हो गईं श्रौर उनमें इई दल हो गये। प्रत्येक दल श्रव श्रपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहने लगा। इनकी सभाश्रों में सदस्यों को जी भर कर श्रावश्यक विवाद करने की स्वतन्त्रता थी । एक दल दूसरे की श्रालोचना भी करता था। जिस प्रकार त्राजकल अच्छे से अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताश्रों की भी बुराइयाँ होती हैं, उसी प्रकार उस समय भी ऐसे दुलगत त्राचेप हुआ करते थे। महाभारत के शांति पर्व के ८२ वें ग्रध्याय में एक ऐसे वाद-विवाद का वर्णन है जो तत्कालीन प्रजा-तन्त्रात्मक प्रणाली का अच्छा चित्र उपस्थित करता है । यह वर्णन श्रीकृष्ण श्रीर नारद के बीच संवाद के रूप में है। उसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया जाता है।

वासुदेव उवाच—''हे नारद, राज्य-संबंधी महत्वपूर्ण बातें न तो उससे कही जा सकती हैं जो त्रपना मित्र नहीं है; न उस मित्र से कही जा सकती हैं जो पंडित नहीं है त्रौर न उस पंडित से कही जा सकती हैं जो श्रात्म-संयमी नहीं है। (३)

"हे नारद, नुममें मैं सच्ची मित्रता पाता हूँ । इसीलिए नुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ ।(४)

"यद्यपि लोग उसे ऐश्वर्य या प्रभुत्व कहते हैं तथापि मैं जो कुछ करता हूँ वह वास्तव में अपनी जाति के लोगों का दासत्व है । मैं आधे वैभव या शासनाधिकार का भीग करता हूँ, किंतु मुक्ते लोगों के केवल कठोर वचन ही सहने पड़ते हैं।(१) हे देवर्षि, उन लोगों के कठोर वचनों से मेरा हृदय उसी अरगी की भाँति जलता रहता है जिसे अग्नि उत्पन्न करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मथन करता है। वे दुरुक्त वचन सदा मेरे हृदय को जलाते रहते हैं।(६)

"बलराम शक्ति-संपन्न हैं, गद में सुकुमारता है और प्रद्युम्न अपने रूप से मत्त हैं। हे नारद, मैं अपने को असहाय पाता हूं। (७)

"श्रन्य श्रंधक श्रौर वृष्णि लोग महाभाग, बलवान् श्रौर पराक्रमी हैं। है नारद, वे लोग सदा से राजनैतिक बल (उत्थान) से लंपन्न रहते हैं। (म) वे जिसके पच में हो जाते हैं उसकी सब बाते सध जाती हैं श्रौर जिसके पच में वे न हों उसका श्रस्तित्व ही नहीं रह सकता । श्राहुक श्रौर श्रक्रूर जिस किसी के पच में हों या न हों तो उसके लिए इससे बढ़ कर श्रौर श्रापत्ति नहीं हो सकती। में दोनों दलों हारा निवारित श्रपने को किसी एक का पोषक नहीं बना सकता। (१-१०)

"हे महासुने, इन दोनों के बीच में उन दो जुआरियों की माता की भाँति रहता हूँ जो आपस में एक-द्सरे के साथ जुआ खेलते हैं। जो माता न तो इस बात की आकांचा कर सकती है कि अमुक जीते और न इस बात की कि अमुक हारे। (११)

"श्रतः हे नारद, तुम मेरी दुःखपूर्ण श्रवस्था पर श्रीर साथ ही मेरे संबंधियों की श्रवस्था पर विचार तो करो श्रीर कृपा कर कोई उपाय बतलाश्रो, जो दोनों के लिए श्रेय हो !"(१२)

नारद उवाच—"है कृष्ण, दो प्रकार की आपित्तयाँ होती हैं—एक तो बाह्य या बाहरी और दूसरी आभ्यंतर या भीतरी; अर्थात् एक तो वे जिनका प्रादुर्भाव अपने अंदर से होता है और दूसरी वे जिनका प्रादुर्भाव दूसरी जगह से होता है। (१३)

यहाँ जो आपित्त है वह अपने कर्म से उत्पन्न आभ्यंतर है । अक्रूर-भोज के अनुयायी और उनके सब संबंधी या ज्ञाति के लोग धनप्राप्ति की आशा से सहसा प्रवृत्ति बदलने के कारण अथवा पारस्परिक ईर्ष्या से युक्त हैं । इसीलिए उन्होंने जो राजनैतिक अधिकार (ऐश्वर्य) प्राप्त किया था वह दूसरे के हाथ में चला गया है। (१४-१४) "जाति या संबंधी में मतभेद या विरोध होने के भय से वे बश्रु-उग्रसेन से राज्य या शासनाधिकार वापस नहीं ले सकते । हे कृष्ण, विशेषकर तुम उनकी सहायता नहीं कर सकते । (१६-१७)

"यदि कोई दुष्कर नियम-विरुद्ध कार्य करके यह बात कर भी ली जाय, उग्रसेन को श्रधिकार-च्युत कर दिया जाय, उसे प्रधान-पद से हटा दिया जाय, तो महाचय, व्यय श्रोर विनाश तक हो जाने की श्राशंका है। (१म)

"श्रतः तुम ऐसे शस्त्र का व्यवहार करो जो लोहे का न हो, बल्कि मृदु हो श्रौर फिर भी जो सबके हृदय छेद सकता हो । उस शस्त्र को बार-बार रगड़ कर तेज करते हुए संबंधियों की जीभ काट दो, उनका बोलना बंद कर दो। (१६)

"जो शस्त्र लोहे का बना हुन्ना नहीं है वह यह है कि जहाँ तक तुम्हारी शक्ति हो सदा उन लोगों का भोजन द्वारा सत्कार करो, उनकी बातें सहन किया करो, त्रपने श्रंतःकरण को सरल श्रीर कोमल रखो श्रीर उनकी योग्यता के श्रनुसार उनका श्रादर सत्कार किया करो। (२१)

"जो संबंधी या जाति के लोग कटु ख्रौर लघु बाते कहते हों उनकी बातों पर ध्यान मत दो ख्रौर ख्रपने उत्तर से उनका हृदय, बाखी ख्रौर सन शांत करो। (२२)

"जो महापुरुष नहीं है, श्रात्मवान नहीं है श्रीर जिसके सहायक या श्रनुयायी नहीं हैं, वह उच्च राजनैतिक उत्तरदायित्व का भार सफलतापूर्वक वहन नहीं कर सकता। (२३)

"समतल भूमि पर तो हर एक बेल भारी बोभ लाद कर चल सकता है। पर कठिन बोभ लाद कर कठिन मार्ग पर चलना केवल बहुत अच्छे और अनुभवी बेल का ही काम है। (२४)

"केवल मेद-नीति के श्रवलंबन से ही संघों का नाश हो सकता है। हे केशव, तुम संघ के मुख्य या नेता हो। संघ ने तुम्हें इस समय प्रधान के रूप में प्राप्त किया है, श्रतः तुम ऐसा काम करो जिससे यह संघ नष्ट न हो। (२४)

"बुद्धिमत्ता, सहनशीलता, इंद्रिय-निग्रह और उदारता आदि ही वे गुण हैं जो किसी बुद्धिमान मनुष्य में किसी संघ का सफलतापूर्ण नेतृत्व ग्रहण करने के लिए आवश्यक होते हैं। (२६) 'हे कृष्ण, अपने पत्त की उन्नति करने से सदा धन,यश और आयु की वृद्धि होती है। तुम ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे संबंधियां या जातियों का विनाश न हो। (२७)

"हे महाबाहो, समस्त श्रंधक-वृष्णि, यादव, कुकुर, भोज, उनके सब लोग श्रौर लोकेश्वर (शासक के श्रर्थ में ) श्रपनी उन्नति तथा संपन्नता के लिए तुम्हीं पर निर्भर करते हैं।" (२१)

उक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि श्रंधक-वृष्टिण संव में शास्त्र के श्रमुसार व्यवहार (न्याय) संपादित होता था। श्रंतर श्रोर वाह्य विभाग, कृट विभाग, श्रथं विभाग—ये सब नियमित रूप से शासित होते थे। गण-मुख्यों का काम कार्यवाहक गण-प्रधान (राजन्य) देखता था। गण-मुख्यों — श्रक्रर, श्रंधक, श्राहुक श्रादि — की समाज में प्रतिष्ठा थी। श्रंधक-वृष्टिण्यों का मंत्रणागृह 'सुधर्मा' नाम से विख्यात था। समय-समय पर परिषद् की बैठकें महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए हुआ करती थीं। 'समापाल' परिषद् बुलाता था। प्रत्येक सदस्य को अपना मत निर्भीकता से सामने रखने का अधिकार था। जो अपने मत का सर्वोत्तम ढंग से समर्थन करता वह परिषद् को प्रभावित कर सकता था। गण-मुख्य श्रलग-श्रलग शाखाश्रों के नेता होते थे। राज्य के विभिन्न विभाग उनके निरीक्षण में कार्य करते थे। इन शाखाश्रों या जातीय संघों को श्रपनी-श्रपनी नीति के श्रनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता थी। महाभारत में यादवों की कुछ शाखाएं इसी कारण पांडवों की श्रोर से लड़ीं श्रीर कुछ कौरवों की श्रोर से। इससे त्पष्ट है कि महाभारत-युद्ध के समय जातीय-संघों का काफी जोर हो गया था। अर

४८. विस्तार के लिए देखिए के॰ एम॰ मुंशी—ग्लोरी दैंट वाज गुर्जर देश, पृ॰ १३० तथा वासुदेवशरण अप्रवाल—इंडिया ऐज नोन टु पाणिनि (लखनऊ, १६४३), पृ॰ ४४२।

#### अध्याय ५

# महाभारत के बाद से बुद्ध के पूर्व तक

[ई० पूर्व १४०० से ई० पूर्व ६०० तक]

महाभारत-संघाम के बाद आर्यावर्त के अन्य कई जनपदों की तरह श्रूरसेन जनपद का भी व्यवस्थित इतिहास उपलब्ध नहीं है। पुराणों के अनुसार महाभारत-युद्ध से लेकर महापद्मनंद के समय तक तेईस राजाओं ने श्रूरसेन पर शासन किया, परंतु इन राजाओं के नाम तथा अन्य ज्ञातव्य बातें नहीं मिलतीं।

परीचित का शासन तथा नागों का उत्यान—पांडवों के बाद उनके पौत्र परीचित हस्तिनापुर राज्य के अधिकारी हुए । इनके शासन-काल में आर्यावर्त में अधिक समय तक शांति स्थापित न रह सकी। जैसा कि कति-पय पौराणिक उत्लेखों से पता चलता है, महाभारत-युद्ध के बाद उत्तर-पश्चिम में नागवंशी राजाओं की शक्ति प्रबल हो गई। तच्चशिला उनका प्रधान केन्द्र था। कुछ समय तक नाग लोगों का अधिकार तच्चशिला से लेकर श्रूरसेन प्रदेश तक फैल गया। इन नागों का प्रधान तच्चक था। तच्चक के संबंध में जो वर्णन उपलब्ध होते हैं उनसे अनुमान होता है कि वह बड़ा शक्तिशाली था। राजा परीचित नागों के बढ़ते हुए वेग को रोक न सके और अंत में तच्चक के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। संभवतः कुछ समय तक नागों ने कुरु तथा श्रूरसेन प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया।

जनमेजय त्रीर उसके उत्तराधिकारी— परीचित का पुत्र जनमेजय बड़ा प्रतापी हुत्रा। उसने शक्ति बटोर कर नागों को उत्तर भारत से खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, त्रपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जनमेजय

१. पुराणों के अनुसार महाभारत-युद्ध के बाद से लेकर महापद्मनंद के समय तक २३ शूरसेन, २४ ऐक्वाकु, २७ पंचाल, २४ काशी, २८ हैहय, ३२ कलिंग, २४ अश्मक, ३६ कुरु, २८ मैथिल और २० वीति- होत्र राजाओं ने भारत पर शासन किया। दे० पार्जीटर—डाइनेस्टीज़ आफ़ कलिएज, ए० २३-४।

ने नागों का व्यापक संहार किया। उसके द्वारा किये गये नाग-यज्ञ<sup>2</sup> से इस बात का पता चलता है। जनगेजय ने सम्भवतः कुरु राज्य की सीमाएं भी बढ़ाईं। उसके राज्य-काल में उत्तर-भारत में प्रायः शांति रही।

जनमेजय के बाद क्रमशः शतानीक, अश्वमेधदत्त और अधिसीमकृष्ण नामक शासकों ने कुरु प्रदेश पर राज्य किया। अधिसीमकृष्ण की कई पीढ़ी बाद राजा नेमिचक हुए। उनके समय में गंगा में बहुत भारी बाद आई, जिसके कारण हस्तिनापुर नगर का अधिकांश भाग डूब गया। इससे कुरु लोग हस्तिनापुर छोड़ कर दिल्लिए-पूर्व की और चले गये और यमुना के दिल्लिण वस्त नामक प्रदेश में बस गये। इस प्रदेश की राजधानी कौशाम्बी (वर्त मान कोसम, जिला इलाहाबाद) हुई। कुरुओं के इस स्थानांतरण के बाद दिल्लिण तथा पूर्व के जनपदों का महत्व बदा और उत्तर-पश्चिम के राज्य धीरे-धीरे अपना गौरव खोने लगे।

पंचाल राज्य — शूरसेन जनपद के पूर्व में एक बड़ा राज्य था, जो 'पंचाल' कहलाता था । पंचाल लोग चैंद्रवंशी चित्रय थे। इनके पाँच सुख्य वर्ग—कृति, तुर्वशु, केशिन, श्रंजय श्रीर सोमक थे। इन पाँचों वर्गों के कारण ही प्रारंभ में जनपद की लंजा 'पंचाल' हुई होगी। वैदिक साहित्य तथा पुराणों में पंचाल के श्रनेक राजाश्रों के उल्लेख मिलते हैं। इनमें कैंड्य, शोण सात्रासाह, दुर्मु 'ख, दिवोदास, च्यवन पिजवन श्रीर सुदास प्रतापी शासक हुए। श्रंतिम तीनों शासकों के समय में पंचाल राज्य का बड़ा विस्तार हुश्रा। महाभारत-युद्ध के पहले पंचाल दो भागों में विभक्त था—एक त्तर पंचाल, जिसकी राजधानी श्रहिन्द्रश्रा (वर्ष मान रामनगर, जिला बरेली) थी श्रीर दूसरा दिच्छ-पंचाल, जिसकी राजधानी काम्पिल्य नगरी (वर्ष मान कम्पिल, जिला फर्ष खाबाद) थी।

१. जनश्रुति के अनुसार जनमेजय के नाग-यज्ञ के कई स्थान प्रसिद्ध हैं। मैनपुरी जिले में पाढ़म नामक स्थान तथा पंजाब के गुड़गाँव जिले में सीहीं गाँव के पास 'नागश्री' नामक तालाब वे स्थान बताये जाते हैं जहाँ जनमेजय ने नाग-यज्ञ करके नागों का संइार किया ! तज्ञ-शिला भी ऐसा ही स्थान माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण् (१३, ४, ४, १-३) से पता चलता है कि जनमेजय ने अश्यमेध यज्ञ भी किया था। शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण् (५, २१) में जनमेजय की राज्यानी का नाम 'आसन्दीवन्त' (या आसन्दीवन्तं) दिया है। हो सकता है कि उत्तर-पश्चिम के आक्रमणों से बचाव के लिए उसने हित्तनापुर के अतिरिक्त एक दूसरा हद केंद्र स्थापित कर लिया हो।

गंगा नदी इन दोनों भागों को एक-दूसरे से पृथक् करती थी ! महाभारत-युद्ध के समय उत्तर पंचाल के शासक दोख थे, जिन्होंने अपने पुत्र अश्वस्थामा के साथ कौरवों का पत्त लिया। दिल्लिण पंचाल के राजा द्रुपद थे, जो अपने पुत्र धृष्टशुम्न के सहित पांडवों की ओर से लड़े।

प्राचीन साहित्य में कुरु और पंचाल का नाम एक साथ बहुत मिलता है। उपेसा प्रतीत होता है कि इन दोनों जनपदों ने आपस में राजनैतिक मैत्री करली थी, जो बहुत समय तक कायम रही। कुरुवंशी राजा अश्वमेधदत्त के समकालीन पंचाल के शासक प्रवाहण जैविल थे। ये उस समय के एक महान् दार्शनिक थे और इनके राज्यकाल में तत्वज्ञान की बड़ी उन्नति हुई। उपनिषदों में मिलता है कि इनकी परिषद् में अपने ज्ञान की परीचा देने के लिए ऋषिक्रमार श्वेतकेतु गये थे। परीचा में असफल होने के कारण श्वेतकेतु ने अपने पिता आहणि के सहित प्रवाहण जैविल से आत्म-विद्या का उच्च ज्ञान प्राप्त किया।

वैदिक उल्लेखों से पता चलता है कि पंचाल में वैदिक धर्म का बड़ा जोर था। यहाँ के कई राजाओं ने पांडवों की तरह अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ किये और ब्राह्मणों को दान में प्रभूत दिचणा दी। पंचालों की यज्ञ-प्रणाली को बहुत उत्तम कहा गया है। पंचाल लोग हेमंत ऋतु में विजय-यात्राओं के लिए निकलते थे और विजय प्राप्त करके प्रीप्म में लौटते थे। इनके यहाँ की भाषा को बहुत श्रेष्ठ माना जाता था। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पंचालों ने कुरुओं के साथ मिलकर संहिता तथा ब्राह्मण-प्रंथों को अंतिम रूप प्रदान किया।

लैन-प्रथ 'विविध तीर्थंकरप' में महाभारत-युद्ध के बाद पंचाल के हरिषेण नामक एक शासक का जिक्र श्राया है श्रीर उसे पंचाल का दसवाँ चक्रवर्ती राजा लिखा है। इसी प्रथ में ब्रह्मदत्त नामक एक दूसरे सार्वभौम राजा का उल्लेख है। 'महा उस्मग्ग' जातक में उत्तर पंचाल के एक राजा

३. डदाहरणार्थ वाजसनेयी संहिता ११, ३, ३; काठक सं० १०, ६; गोपथ ब्राह्मण १, २, ६; कौषीतकी उपनि० ४, १; शतपथ ब्रा० ३,२, ३, १४ तथा जैमिनीय ब्राह्मण २, ७८।

४. बृहदारण्यक उपनि० ६, १, १, ७; छांदोग्य० १,८,१; ४,३,१।

४. शतपथ ४,४,२,३; तैत्तिरीय ब्रा० १,८,४,१-२ ।

६. काम्पिल्यपुरं तीर्थकल्प (सं०२४)—'तत्थेव नयरे दसमो चक्रवट्टी हरिसेणो नाम संजात्रो । तहा दुवालसमो सव्वभोमो बंभदत्तनामा तत्थेव समुप्परणो ।'

का नाम 'चूलनी बहादत्त' दिया है। इस राजा के लिए कहा गया है कि इसने लगभग सारे जंबूद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वालमीकि रामायण " में पंचाल के बहादत्त राजा की चर्चा मिलती है। इन तथा अन्य उल्लेखों से ज्ञात होता है कि बहादत्त पंचाल का एक प्रसिद्ध राजा था। संभवतः उसके वैदिक-धर्मानुयायी होने के कारण बौद्ध-साहित्य में कहीं-कहीं उसे बुरा शासक कहा गया है।

याद्व वंश — द्वारका के यादवां का नाश एक प्रकार से यदुवंश की प्रमुख शक्ति का नाश था। भारत में अन्य कई भागों में भी यादवों के राज्य थे, परंतु उनकी शक्ति और विस्तार प्रायः सीमित थे। श्रीकृष्ण ने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से यादवों का एक विशाल राज्य स्थापित कर लिया था। उन्होंने यादव-सत्ता की जैसी धाक भारत में जमा दी थी वैसी उनके बाद स्थिर न रह सकी। प्रभास के महानाश के अनन्तर जो लोग द्वारका में बचे उनकी देशा शोचनीय हो गई। उग्रसेन, वसुदेव तथा कृष्ण की अनेक खियाँ, बच्चे अराणों के अनुसार, संताप से पीड़ित हो आग में जल मरीं। जो खियाँ, बच्चे और बूढ़े शेष रहे उन्हें श्रीकृष्ण के आदेशानुसार अर्जु न अपने साथ लिवाकर हस्तिनापुर की ओर चले। दुर्भाग्य से मार्ग में आभीरों ने उन पर हमला किया और कुछ खियों को लूट ले गये। अर्जु न इस पर बहुत चुब्ध हुए परंतु वे आभीरों को रोक न सके। शेष यादवों को लेकर अर्जु न इंद्रभस्थ पहुँ चे और उन्हें यथास्थान बसाया। पुराणों से ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के लड़के वज्र या वज्रनाभ को अर्जु न ने श्रूरसेन जनपद के सिंहासन पर अभिषिक्त किया।

शूरसेन जनपद की दशा— बज्ज के बाद शूरसेन जनपद पर कौन-कौन से यादव या अन्य शासक हुए, इसका पता नहीं चलता। पुराण संख्यो-ल्लेख के अतिरिक्त इस विषय पर मौन हैं। संभवतः इन राजाओं में कोई इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जिसकी चर्चा पुराणकार करते। अन्यथा जहाँ शूरसेन के पड़ोसी जनपद कुरु और पंचाल के अनेक शासकों के उल्लेख मिलते हैं वहाँ मथुरा के कुछ राजाओं के भी नाम दिये जाते।

इस काल में कुरु-पंचाल जनपदों का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव शूरसेन जनपद पर श्रवस्य पड़ा होगा। शूरसेन की स्थिति इन दोनों शक्ति-

७. बालकांड, ऋध्याय ३३।

न भागवत पु० (११, ३१, २४) के अनुसार अर्जु न ने इंद्रप्रस्थ में वज्र को अभिषक्त किया।

शाली राज्यों के बीच में थी। महाभारत-युद्ध में शूरसेन श्रीर उत्तर-पंचाल ने कुरुश्रों की सहायता की थी। संभवतः इसके बाद भी इन तीनों राज्यों की मैत्री जारी रही। उपनिषद्-काल में पंचाल राज्य में तत्वज्ञान की उन्नति से शूरसेन जनपद ने भी प्रेरणा प्रहण की होगी श्रीर यहाँ भी इस विषय का विकास हुश्रा होगा। कुरु-पंचाल में प्रचलित 'श्रेष्ट भाषा' का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। शूरसेन में भी उस समय इसी भाषा का प्रचलन रहा होगा। संभवतः यहाँ भी ब्राह्मण तथा श्रारण्यक साहित्य का संकलन एवं कितपय उपनिषदों का प्रणयन हुश्रा। प्राक्-बौद्धकाल में शूरसेन जनपद वैदिक धर्म का एक प्रधान-केन्द्र था, जिसका पता बौद्ध साहित्य से चलता है।

### सोलह महाजनपद

महात्मा बुद्ध के श्राविर्भाव के पहले भारत में सोलह बड़े जनपद थे। श्राचीन बौद्ध श्रौर जैन साहित्य में ये 'सोलस महाजनपद' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ' इनमें से कई महाभारत-युद्ध के पूर्व भी विद्यमान थे। ये सोलह बड़े राज्य इस प्रकार थे—

- काशी—इसकी राजधानी बाराणसी (बनारस) थी । ब्रह्मदत्त राजाओं के राज्यकाल में इस राज्य की अच्छी उन्नति हुई।
- २. कोशल—इस राज्य की राजधानी श्रावस्ती (वर्त मान सहेत-महेत, जि॰ गोंडा-बहराइच) थी 1- इसके पहले साकेत और श्रयोध्या कोशल के प्रधान नगर थे।
- ३. मगध—(श्राधुनिक पटना त्रौर गया जिले) । राजधानी गिरिवज
   थी । धीरे-धीरे मगध जनपद श्रन्य जनपदों से दिस्तार एवं शक्ति में बहुत
   बढ़ गया ।
- ४. श्रंग—(मगध के पूर्व में) इसकी राजधानी चंा नगरी वर्त मान भागलपुर के निकट थी।
- २. विजि—न्नाठ चित्रय जातियों ने मिल कर इस राज्य की स्थापना की थी। ये जातियाँ विजि, लिच्छ्रवि, विदेह, ज्ञातृक न्नादि थीं। इस जनपद की राजधानी वैशाली थी। यह गण्राज्य था।

दे० बौद्ध मंथ 'श्रंगुत्तर निकाय', १, २१३; ४, २४२-४६ । जैन-मंथ 'भगवती स्त्र' में दी हुई सूची का क्रम बौद्ध सूची से कुछ भिन्न हैं। विस्तार के लिए देखिए रमाशंकर त्रिपाठीं—'हिस्ट्री श्रॉफ ऐंश्यंट इंडिया' (बनारस, १६४२) ष्टुष्ठ ८२-४।

- ६. मह-यह भी गणराज्य था और हिमालय की तराई में स्थित था। मल्लों की दो शालाएँ थीं--एक का केन्द्र कुशीनारा में था और दूसरी का पावा में।
- ७. चेटि या चेदि--यह राज्य त्राधिनिक खुँदेलखंड में था । इसकी राजधानी सुक्तिमती थी, जिसे 'सोस्थिवती' नगर भी कहते थे।
- प्त. वंस या वत्स-अवंती राज्य के पूर्वोत्तर में यमुना के किनारे यह राज्य था। इसकी राजधानी कौशांबी थी।
- कुरु—दिल्ली के ग्रास-पास का प्रदेश । इंद्रप्रस्थ ग्रौर हितनापुर इसके प्रधान नगर थे ।
- १०. पंचाल—ग्राधुनिक रहेलखंड । इसके दो भाग थे—उत्तर श्रौर दिल्लिए पंचाल । इन दोनों के बीच की सीमा गंगा नदी थी । उत्तर पंचाल की राजधानी श्रहिच्छत्रा श्रौर दिल्लिए पंचाल की कांपिल्य थी ।
- ११. मत्स्य—कुरु राज्य के दित्तिण, यमुना के पश्चिम में यह राज्य था। इसकी राजधानी विराटनगर थी।
  - १२. शूरसेन-मन्स्य राज्य के पूर्व में था; राजधानी मधुरा थी।
- ५२. अस्सक (अश्मक)—बुद्ध के समय में यह राज्य गोदावरी नदी के तट पर था। इसकी राजधानी पोतली या पोतन थी। इसके पूर्व यह राज्य अवंती और मथुरा राज्यों के बीच में फैला हुआ था।
- १४. अवंती—आधुनिक पश्चिमी मालवा। इसकी राजधानी उज्जयिनी थी। यह राज्य बहुत बड़ा था। इसके दृत्तिण भाग की राजधानी माहिष्मती थी।
- १४. गांधार—वर्षमान पेशावर के पूर्व का भाग । इसकी राजधानी तक्षशिला थी।
- १६. कम्बोज--ग्रफगानिस्तान का पूर्वी भाग (तुखार देश) । इसके मुख्य नगर राजपुर श्रीर द्वारका थे।

उपर्यु क सोलह बड़े जनपदों के श्रितिरक्त तत्कालीन भारत में श्रनेक होटे जनपद भी थे, जैसे—केकय, त्रिगर्त, योधेय, श्रंबष्ट, शिवि, सौवीर, श्रांध्र श्रादि । सोलह महाजनपद बहुत काल तक यथापूर्व स्थिति में न रह सके । इनमें से कुछ में दूसरों को हड़प कर श्रपना विस्तार बढ़ाने की भावना बढ़ी, विशेष कर पूर्वी जनपदों में । काशी, कोशल, मगध, श्रद्ध, वत्स श्रादि राज्यों में हम यह बात स्पष्ट रूप से पाते हैं । इसका फल यह हुआ कि विभिन्न जनपदों के बीच संधि-विग्रह की घटनाएँ दुतगित से बढ़ने लगीं । महात्मा बुद्ध के समय तक श्राते-श्राते सगध,कोशल,वत्स श्रीर श्रवन्ति—ये भारत के चार प्रधान राज्य बन गये श्रीर इनके सामने प्रायः सभी श्रन्य जनपदों की स्थिति गौल हो गई ।

#### अध्याय ६

# मगध साम्राज्य के अंतर्गत शूरसेन

[लगभग ई० पूर्व ६०० से ई० पूर्व १०० तक]

चुद्ध के समय में उत्तर भारत — महात्मा बुद्ध के जीवन-काल (ई॰ पूर्व ६२३-४४३) में उत्तर भारत की राजनैतिक स्थिति का कुछ परिचय तत्कालीन साहित्य से प्राप्त होता है। जैसा कि पिछले प्रध्याय में लिखा जा चुका है, उस समय नृपतंत्र के साथ-साथ गणतंत्र-व्यवस्था भी विद्यमान थी। शाक्य, भग्ग, मल्ल, मोरिय, लिच्छिव श्रादि प्रसिद्ध गणराज्य थे। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य-वंश में हुश्रा था और जैन तीथेंकर महावीर भी ज्ञानुक नामक कुल में पदा हुए थे। इन दोनों ही वंशों में गणतांत्रिक मान्यताएं थीं। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि तत्कालीन श्रनेक गणराज्य शक्तिशाली थे। लिच्छिवयों की शासन-व्यवस्था बड़े श्रच्छे ढंग से संचालित होती थी। कुछ गणों ने मिल कर उसी प्रकार श्रपने संघ बना लिये जिस प्रकार कि श्रीहण्ण के समय में श्रंधक-वृष्णि संघ था। ये गणराज्य नंदवंशीय महापद्मनंद के समय तक श्रीर इनमें से कुछ गुप्त सम्राद समुद्दगुत के समय तक चलते रहे।

परंतु बुद्ध के समय में नृपतन्त्र-शासन का अधिक प्रचलन हो चला था। शक्ति के विस्तार के लिए कई राज्यों में होड़-सी लगी हुई थी। धीरे-धीरे सोलह बड़े जनपदों में से चार ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। ये चार राज्य मगध, कोशल, वत्स और अवंती थे। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इन बड़े राज्यों ने अपने समीपवर्त्ती जनपदों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किये। अवंती के तत्कालीन शासक चंड प्रद्योत ने अपनी लड़की का विवाह शूरसेन के राजा के साथ किया, जिससे अवंतिपुत्र का जन्म हुआ। चंड प्रद्योत की दूसरी लड़की वासवदत्ता का विवाह कौशाम्बी के प्रसिद्ध शासक उदयन के

१. ई० पूर्व ४०० के लगभग लिखी गई पाणिनि की अष्टाध्यायी में अनेक 'आयुधजीवी' संघों का उल्लेख है, यथा—वृक, दामिन, त्रिगर्त षष्ट, यौधेय, पर्श्व, बाह्लीक, असुर, वृजि, राजन्य, भरत, उशीनर, सात्वत, दाशाई आदि । दे० वासुदेवशरण अप्रवाल—इंडिया ऐज् नोन दु पाणिनि, पृ० ४४३-४४ । इनमें सात्वत तथा दाशाई नामक संघ महाभारत के अनुसार अंधक-वृष्णि संघ के अंतर्गत थे ।

साथ हुआ । तत्कालीन समृद्ध एवं विशाल अदंती राज्य के साथ शूरसेन राज्य का वैवाहिक संबंध इस बात का सूचक है कि उस समय भी शूरसेन की स्थिति महत्वपूर्ण समभी जाती थी। यह भी संभव है कि इस वैवाहिक संबंध द्वारा अवंती राज्य का कुछ प्रभाव शूरसेन जनपद पर स्थापित हो गया हो।

बोद्ध साहित्य में शूरसेन श्रोर मथुरा— बोद्ध साहित्य में सोलस महाजनपद' के श्रंतर्गत शूरसेन तथा उसकी राजधानी मथुरा का उल्लेख मिलता है। जातक साहित्य तथा कतिपय श्रन्य बौद्ध ग्रन्थों में मथुरा संबंधी विविध विवरण प्राप्त होते हैं। घट जातक में कृष्ण-कालीन ऐतिहासिक परंपरा की कुछ किंद्याँ मिलती हैं, परंतु इस जातक में महाभारत श्रोर पुराणों में प्राप्त कृष्ण-कथा के श्रितिरक्त कोई विशेष तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। कहीं-कहीं तो घट जातक में तथ्यों को बहुत तोड़ा-मरोड़ा गया है श्रोर कुछ विचित्र कल्प-नाश्रों की भी सृष्टि की गई है, जैसे—श्रमतं जना नगरी के राजा महाक स के लड़के क स-उपक स तथा पुत्री देवगब्भा (देवगर्भा) का वर्णन, देवगब्भा का 'उत्तर मथुरा' के निवासी उपसागर से विवाह तथा उनके दस पुत्रों का जीवित रहना, श्रादि। 3

अवंतिपुत्र (अवंतिपुत्तों) का नाम बौद्ध साहित्य में अनेक जगह मिलता है। लिलितिवस्तर ग्रंथ में शूरसेन के राजा सुवाहु का भी उल्लेख आया है। यह नहीं कहा जा सकता कि सुवाहु और अवंतिपुत्र में क्या संबंध था। मिल्किमनिकाथ आदि ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अवंतिपुत्र पहले वैदिक-धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में वह बौद्ध हो गया। हो सकता है कि बौद्ध विद्वान महाकात्यायन (महाकच्चान) का उस पर प्रभाव पड़ा हो। अं अंगुत्तर-

२. पाणिनि ने अपने समय के जनपदों—मद्र, उशीनर कुरु, भरत, सीवीर, अश्मक, कोशल, काशी, मगध, कर्लिंग आदि—का उल्लेख किया है। परन्तु शूरसेन का नाम अष्टाध्यायी में नहीं मिलता।

३. जातक (कावेल का सं०), जि० ४, ष्ट० ४० और आगे । पेतवः अआदि यंथों में देवगः भा के दस पुत्रों द्वारा असितंजना से लेकर द्वारावती तक के प्रदेश को जीतने का वर्णन मिलता है । महावस्तु में मथुरा के एक धनी सेठ की विदुषी कन्या का हाल विस्तार से दिया है (महावस्तु—वी० सी० लाहा का सं०, प्र० १६०)।

४. मिंडिसमिनिकाय (जिल्द २, पृ० ८३) में महाकक्कन के साथ अवंति-पत्तों का संवाद वर्णित है, जिसमें जातिगत वड़ाई-छुटाई को हेय बताया गया है। माधुर्य सुत्तंत के अनुसार इन दोनों की भेट मथुरा के गुंदवन में हुई।

निकाय ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध शूरसेन जनपद में कई बार आये ! प्रारम्भ में उन्हें यहाँ बड़ी किताई का अनुभव हुआ, जिसके कारण उनके मन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा । मथुरा की तत्कालीन राज्य-व्यवस्था में बुद्ध ने कई दोष देखे । यहाँ की भूमि में उन्हें कोई आकर्षण नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि यहाँ घूल और रेत की अधिकता थी तथा भूमि ऊबड़-खाबड़ थी । मथुरा में उन दिनों भीषण कुत्तों का बड़ा जोर था और 'यत्त' लोग भी बाहर से आये हुए लोगों को तङ्क करते थे । महात्मा बुद्ध ने यह भी देखा कि यहाँ भिन्ना मिलने में बड़ी कठिनाई होती थी ।

मथुरा में उस समय वैदिक धर्म का जोर था; इसलिए यहाँ के लोगों ने बुद्ध के प्रति वैसी श्रद्धा श्रोर सम्मान का भाव न प्रकट किया होगा जैसा कि उन्हें पूर्व के जनपदों में प्राप्त था। हो सकता है कि यहाँ के कुछ कटर लोगों ने वैदिक धर्म के विरोधी महात्मा बुद्ध को अच्छी दृष्टि से न देखा हो। जिन यहाँ का उल्लेख मिलता है वे स्वयं यद्ध न होकर उनके पूजक लोग होंगे। सम्भवतः उस समय भी यद्ध-मतानुयायी लोग मथुरा में अच्छी संख्या में विद्यमान थे। यहाँ की भूमि के संबंध में प्रकट किये गये बुद्ध के विचार भी ध्यान देने योग्य हैं। मथुरा के समीप ही यसुना नदी के होने से उस समय रेत की प्रचुरता रही होगी। नदी की धारा के बदलते रहने के कारण रेतीली भूमि का विस्तार भी बढ़ गया होगा। मथुरा की भूमि श्रनेक स्थानों पर श्राज भी समतल नहीं है। बुद्ध के समय में टीलों श्रोर काड़-जंगलों का प्राचुर्य रहा होगा, जिसके कारण जमीन श्रधिक ऊबड़-खाबड़ दिखाई पड़ती होगी।

मथुरा में बुद्ध के प्रति किसी ने सम्मान का भाव न प्रकट किया हो, ऐसी बात नहीं है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि मथुरा के अनेक निवासियों द्वारा बुद्ध को भिन्ना दी गई और उनके प्रति आदर प्रकट किया गया। सिहली बौद्ध साहित्य में 'मथुरा' नगर को अत्यंत श्रेष्ठ नगर कहा गया है और उसे एक विस्तृत राज्य की राजधानी बताया गया है। <sup>६</sup>

४. ख्दाहरणार्थ देखिए विमानवत्थु ( माष्य, पृ० ११६-११६ ), जिसके अनुसार 'उत्तर मधुरा' की एक स्त्री ने बुद्ध को भिन्ना दी। अंगुत्तर- निकाय (जि० २, पृ० ४७) में आया है कि एक बार बुद्ध मथुरा के समीप एक पेड़ की छाया में बैठे थे। वहाँ बहुत से गृहस्थ स्त्री-पुरुष आये, जिन्होंने बुद्ध की पूजा की । बुद्ध के एक शिष्य महाकाश्यप की पत्नी भद्रा कपिलानी मथुरा की निवासिनी थी।

इ. दे॰ दीपवंश (ऋोल्डनवर्ग द्वारा संपादित), पृ० २७।

बौद्ध साहित्य से यह भी ज्ञात होता है कि राजा अवंतिपुत्र के शासन-काल में चंड प्रद्योत के पुरोहित महाकात्यायन उज्जयिनी से मथुरा आये थे। चंड प्रद्योत ने उन्हें यहाँ इसिलिए मेजा था कि वे महात्मा बुद्ध को उज्जयिनी आने के लिए निमंत्रित करें। उस समय बुद्ध मथुरा में ही विराजमान थे। महाकात्यायन ने मथुरा पहुँच कर बुद्ध के दर्शन किये। उनके उपदेश से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत बौद्ध धर्म की दीचा महण कर ली। बुद्ध महाकात्यायन के प्रति पूर्णत्या संतुष्ट होने के बाद उनसे बोले—"भद्द, अब तुम्हीं वहाँ जाकर आवश्यक धर्म-प्रचार कर सकते हो।" बुद्ध के आदेशाचुसार महाकात्यायन मथुरा से उज्जयिनी लौट गये।

बुद्ध के मथुरा आगमन के फलस्वरूप यहाँ के लोगों में बौद्ध धर्म की श्रोर थोड़ा-बहुत सुकाव हुआ होगा। यदि यह बात सत्य है कि मथुरा का तत्कालीन शासक अवंतिपुत्र बौद्ध हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ की बुछ जनता ने भी बौद्ध धर्म श्रहण कर लिया हो। " मौर्य शासन-काल से तो मथुरा में बौद्ध धर्म का एक श्रच्छा केन्द्र स्थापित हो गया, जो कई शताब्दियों तक विकसित होता रहा।

मगध साम्राज्य की उन्निति—महातमा बुद्ध के समय से पूर्व में मगध राज्य की शक्ति बहुत बढ़ने लगी। पहले इस राज्य की राजधानी राजगृह थी, परन्तु बाद में पाटलिएन (वर्ष मान पटना) मगध साम्राज्य की राजधानी हुई। । बुद्ध के समय में यहाँ शिशुनाग वंश का राज्य था। इस वंश में विम्बिसार श्रीर उसका पुत्र अजातशत्रु शक्तिशाली शासक हुए। अजातशत्रु के राज्य-काल में कोशल तथा काशी राज्य भी मगध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये। इस महत्वाकांची राजा ने लिच्छ्रवियों के गण्रराज्य पर चढ़ाई कर उसे जीता श्रीर मगध में मिलाया।

ऐसा प्रतीत होता है कि शिशुनाग वंश के समय तक शूरसेन जनपद अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रहा । संभवतः अवंतिपुत्र के बाद उसके वंशजों का यहाँ पर शासन रहा । पाँचवीं शती हैं० पूर्व के अंत में मगध नंदवंश के अधिकार में आया । इस वंश में महापद्मनंद प्रतापी शासक हुआ । साम्राज्य-वाद की महत्वाकांचा से प्रेरित होकर महापद्मनंद ने तत्कालीन अनेक छोटे-

महावस्तु (लाहा का सं०, पृ० ६) के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अंग,
 मगध, विज्ञ, मल्ल, काशी, कोशल आदि जनपदों के साथ शूरसेन जनपद में भी सत्य-ज्ञान का प्रचार किया।

बड़े स्वतन्त्र राज्यों का अस्तित्व समाप्त कर दिया । इन्हीं कारणों से उसे पुराणों में 'अखिल चत्रांतक' तथा 'एकच्छत्र' कहा गया है।

महापद्मनंद ने कलिंग, चेदि, मिथिला, काशी, कुरु, पंचाल श्रादि श्रानेक जनपदों पर अपना अधिकार कर लिया। शूरसेन प्रदेश को भी जीत कर उसने उसे श्रापने विशाल राज्य में मिला लिया। यह संभवतः ई० पूर्व ४०० के लगभग हुआ। महापद्मनंद के बाद उसके कई पुत्रों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। ई० पूर्व ३२७ में सिकन्दर ने उत्तर-परिचम भारत पर श्राक्रमण किया। वह पंजाब से श्रागे न बद सका। इसका प्रधान कारण यह था कि जब उसकी सेना को यह ज्ञात हुआ कि श्रागे मगध साम्राज्य की श्रापर सेना है तो उसने व्यास नदी के श्रागे बढ़ने से इनकार कर दिया।

मीयंश का अधिकार (ई० पूर्व ३२५-१८४)—नंदवंश की समाप्ति के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन प्रारम्भ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य (ई० पूर्व ३२४-२६८) इस वंश का पहला शासक था। उसने अपने प्रधान मंत्री चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य को बहुत बढ़ाया। दिल्य के कुछ भाग को छोड़ कर प्रायः समस्त भारत उसके अधिकार में आ गया। उत्तर-पश्चिम में मौर्य साम्राज्य की सीमा वंच्च (आक्सस नदी) तक जा लगी। चंद्रगुप्त ने सिकन्दर के प्रशासक सित्यूकस को हरा कर उससे काबुल, हिरात, कन्दहार तथा मकरान के प्रदेश जीत लिये। सिल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को अपनी लड़की व्याह दी और मेगस्थनीज नामक अपने राजदूत को मौर्य दरवार में भेजा। मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारत की राजनैतिक और सामाजिक दशा का विवरण अपनी एक पुस्तक में लिखा। चंद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र बिंदुसार (ई० पूर्व २६८-२७२) ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। उसने पश्चिमी एशिया, यूनान तथा मिस्न से संबंध स्थापित किये और इन देशों के साथ प्रिणिध वर्ग का आदान-प्रदान किया।

श्रशोक — बिंदुसार का उत्तराधिकारी श्रशोक (ई० पूर्व २०२-२३२) मौर्य सम्राटों में सबसे प्रसिद्ध शासक हुशा। इसके समय में बौद्ध धर्म की बड़ी उन्नति हुई। देश के मुख्य-मुख्य स्थानों में श्रशोक ने बौद्ध स्तूषों का निर्माण कराया और शिलांश्रों तथा स्तम्भों पर अनेक राजाज्ञाएं उत्कीर्ण करवाई। प्रसिद्ध है कि मथुरा में यमुना-तट पर अशोक ने विशाल स्तूषों का निर्माण कराया। जब चीनी यात्री हुएन-सांग ई० सातवीं शती में मथुरा श्राया तब

उसने श्रशोक के बनवाए हुए तीन स्तूप यहाँ देखे। इनका उल्लेख इस यात्री ने श्रपने यात्रा-विवरण में किया है।

मीयों के शासन-काल में मथुरा नगर की उन्नति हुई । मौर्य शासकों ने यातायात की सुविधा तथा व्यापारिक उन्नति के लिए अनेक बड़ी सहकों का निर्माण करवाया। सबसे बड़ी सहक पाटलिपुत्र से पुरुषपुर (पेशावर) तक जाती थी और लंबाई में लगभग १,८४० मील थी। यह सहक राजगृह, काशी, प्रयाग, साकेत, कौशाम्बी, कनौज, मथुरा, हस्तिनापुर, शाकल, तलिला और पुष्कलावती होती हुई पेशावर जाती थी। मेगस्थनीज के वर्णन के अनुसार इस सहक पर आध-आध कोस के अंतर पर पत्थर लगे हुए थे। मेगस्थनीज संभवतः इसी मार्ग से होकर पाटलिपुत्र पहुँचा था। इस बड़ी सहक के अतिरिक्त मौर्यों के द्वारा अन्य अनेक मार्गों का निर्माण कराया गया।

यूनानियों द्वारा शूर्सेन प्रदेश का वर्णन — मेगस्थनीज ने शूरसेन प्रदेश की भी चर्चा की है। एरियन नामक यूनानी लेखक ने मेगस्थनीज के विवरण को उद्धत करते हुए लिखा है कि 'शौरसेनाइ' लोग 'हेराक्कीज' को बहुत श्रादर की दृष्टि से देखते हैं। शौरसेनाइ लोगों के दो बड़े नगर हैं— 'मेथोरा' (Methora) शौर 'क्लीसोबोरा' (Kleisobora)। उनके राज्य में जोबरेस (Jobares) नदी बहती है, जिसमें नावें चल सकती हैं । हिनी नामक एक दूसरे यूनानी लेखक ने लिखा है कि जोमनेस (Jomanes) नदी मेथोरा शौर क्लीसोबोरा के बीच से बहती है। ' इस लेख का भी श्राधार मेगस्थनीज का उपयु क लेख है। टालमी नाम के यूनानी लेखक ने मथुरा का नाम 'मोदुरा' दिया है शौर उसकी स्थिति १२४° तथा २०°-३० पर बताई है। उसने मथुरा को देवताश्रों का नगर कहा है। '

न. किसी-किसी प्रति में यह नाम Iobares मिलता है।

इंडिका ५; भैक्किंडल—ऐंश्यंट इंडिया, मेगस्थनीज ऐंड एरियन, (कलकत्ता, १६३६ ई०), पृ० २०६ ।

१०. सिनी-नेचुरल हिस्ट्री ६, २२।

११. मैक्किंडल-एंश्यंट इंडिया ऐज् डिस्क्राइन्ड वाइ टालमी (कलकत्ता १६२७), पृ० १२४ ।

यूनानी इतिहासकारों के इन वर्णनों पर विचार करने से पता चलता है कि सेगस्थनीज के समय में मथुरा जनपद 'श्रूरसेन' कहलाता था श्रीर उसके निवासी 'शौरसेन' । हेराक्कीज से यहाँ तात्पर्य श्रीकृष्ण से है । ई० पूर्व चौथी शती में श्रूरसेन जनपद के लोग श्रीकृष्ण को यदि देवरूप में नहीं तो सहापुरुष के रूप में अवश्य मानते रहे होंगे श्रीर उनके प्रति बड़े श्रादर का भाव रखते रहे होंगे ।

शौरसेन लोगों के जिन दो बड़े नगरों का उल्लेख किया गया है उनमें पहला तो स्पष्ट ही मथुरा है । दूसरा 'क्कीसोबोरा' कौन सा नगर था, यह विवादास्पद है । जनरल एलेक्जंडर किनंघम ने श्रव से लगभग ८० वर्ष पूर्व श्रपनी भारतीय भूगोल लिखते समय यह स्थापना की थी कि क्लीसीबोरा वृंदावन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसकी पुष्टि में उन्होंने लिखा था कि कालिय नाग के वृंदावन में रहने के कारण इस नगर का नाम 'कालिकावत', हुआ था। यूनानी लेखकों के इहीसोबोरा का शुद्ध पाठ वे 'कालिसोबोक', या 'कालिको-बोत ' समभते हैं। उन्हें इंडिका की एक पुरानी प्रति में 'काइरिसोबोक ' पाठ मिला, जिससे उन्हें इस अनुमान को बल मिला। <sup>९३</sup> परंतु कर्निघम का यह श्रनुमान ठीक नहीं प्रतीत होता। व दावन में रहने वाले नाग का नाम, जिसका श्रीकृष्ण ने दसन किया, कालिय मिलता है न कि कालिक । पुराणों या अन्य किसी साहित्य में वृन्दावन की संज्ञा कालियावत या कालिकावत मिल सके, इसमें भी संदेह है। यदि हम इशिसोबोरा को वर्त मान वृदावन मानें तो फ्लिनी का यह लिखना कि मथुरा श्रीर क्लीसोबोरा के बीच से यमुना नदी बहती थी, श्रसंगत सिद्ध होगा, क्योंकि वृंदावन श्रौर मथुरा दोनों ही यसुना नदी के एक ही श्रोर स्थित हैं।

किन्यम ने अपनी १८८२-८३ की खोज-रिपोर्ट में वलीसोबोरा के संबंध में अपना उपयुक्त मत बदल कर इस शब्द का मूलरूप 'केशवपुरा' भ माना और उसकी पहचान उन्होंने केशवपुरा या कटरा केशवदेव के मुहल्ले से

१२. यह नाम शत्रुष्त के पुत्र शूरसेन के नाम पर पड़ा और लगभग ई० सन् के प्रारंभ तक जारी रहा। इसके अनंतर जनपद का नाम उसकी राजधानी मथुरा के नाम पर 'मथुरा' प्रचलित हो गया। देखिए पीझे पृ० १४-४ तथा 'मथुरा परिचय' पृ० ११-१६।

१३. देखिए क्रनिंघम्स ऐंश्यंट जिस्रोग्रफी स्राफ इंडिया (क्लकत्ता.१६२४).

की। केशव या श्रीकृष्ण का जनमस्थान यहाँ होने के कारण यह स्थान केशव-पुरा कहलाया। १४ किनंधम का कहना है कि यूनानी लेखकों के समय में यसुना की प्रधान धारा या उसकी एक बड़ी शाला वर्त मान कटरा केशवदेव की पूर्वी दीवाल के नीचे से बहती रही होगी और उसके दूसरी ओर मधुरा शहर रहा होगा। उन्होंने इस दीवाल के नीचे की श्राधुनिक निचली भूमि की श्रोर संकेत किया है, जो उत्तर में सीधी संगम-तीर्थधाट तक दिखाई पड़ती है, श्रीर लिखा है कि यह उस प्राचीन धारा की सुचिका है जो प्राचीन काल में इधर से बहती थी और कटरा के कुछ आगे से दिस्तिए-पूर्व की और मुझ कर यमना की वर्तमान बड़ी धारा में मिलती रही होगी। " जनरल कनिंघम का यह मत भी विचारणीय है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि किसी काल में यसना की प्रधान धारा या उसकी एक बढ़ी शाखा वर्त मान कटरा के नीचे से बहती रही होगी, पर इस धारा के दोनों श्रोर एक-एक बढ़ा नगर रहा हो, ऐसा नहीं दिखाई पहता । यदि मधुरा से भिन्न 'केशवपुर' या 'कृष्णपुर' नाम का बढ़ा नगर वास्तव में वर्ष मान कटरा केशवदेव श्रौर उसके श्रास-पास होता तो कोई कारण नहीं कि उसका नाम प्रांखों या अन्य साहित्य में न दिया जाता। प्राचीन साहित्य में मधुरा या मधुरा का नाम तो बहुत मिलता है पर कृष्णपुर या केशवपुर नामक नगर का पृथक् उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त होता। श्रतः ठीक यही जान पड़ता है कि यूनानी लेखकों ने भूल से मधुरा श्रीर कृष्णपुर (केशवपुर) को, जो वास्तव में एक ही थे, ग्रलग-ग्रलग लिख दिया है। भारतीय लोगों ने मेगस्थनीज को बताया होगा कि शूरसेन जनपद की राज-धानी मधुरा 'केशव-पुरी' है। उसने इन दोनों नामों को एक-दसरे से प्रथक समभ कर उनका उल्लेख अलग-अलग नगर के रूप में किया होगा । यदि शरसेन जनपद में मथुरा श्रीर कृष्णपुर नाम के दो प्रसिद्ध नगर होते तो मेगस्थनीज के कुछ समय पहले उत्तर भारत के जनपदों के जो वर्णन भारतीय साहित्य (विशेष कर बौद्ध एवं जैन प्रंथों ) में मिलते हैं, उनमें जहाँ शरसेन जनपद के मधुरा नगर का उल्लेख है वहाँ इस जनपद

१४. लैसन ने भाषा-विज्ञान के आधार पर क्लीसोबोरा का मूल संस्कृत रूप 'कृष्णपुर' माना है। उनका अनुमान है कि यह स्थान आगरा में रहा होगा। (इंडिश्चे आल्टरटुम्सकुंडे, बॉन १८६६, जिल्द १, पृष्ठ १२७, नोट ३)।

१४. किनंघम—आर्केओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, ऐनुअल रिपोर्ट, जिल्द २० (१८८२३), पृ० ३१-३२।

के दूसरे प्रमुख नगर कृष्णपुर या केशवपुर का भी नाम मिलता । परंतु इन प्रथों में कहीं इस दूसरे नगर की चर्चा नहीं मिलती। क्रीसांबोरा की पहचान महावन से करना भी युक्तिसंगत नहीं। १६

पिछले मोर्ग शासक — ई० पूर्व २३२ में अशोक की मृत्यु के बाद कमशः सात मौर्य शासक मगध साम्राज्य के अधिकारी हुए । इनके नाम पुराणादि साहित्य में विभिन्न रूपों में मिलते हैं । संभवतः कुनाल, जलौक, सुभागसेन, दशरथ, संप्रति, शालिशूक तथा बृहद्भथ ने क्रमशः राज्य किया । इनमें कोई ऐसा न था जो इतने बड़े साम्राज्य को संभालता। फलस्वरूप अशोक के बाद ही मौर्य साम्राज्य का हास होने लगा । विंध्य के दिल्ला में आंध्र (सातवाहन) वंश ने मौर्य सत्ता से मुक्त होकर अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया । इधर उत्तर-पश्चिम में वैक्ट्रिया के यूनानी राजाओं ने हाथ-पैर मारने शुरू किये। ई० पूर्व १६० के लगभग डिमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कर दिया और मौर्य राजा बृहद्भथ से साम्राज्य के उत्तर-पश्चिम का एक बड़ा भाग छीन लिया। इन तथा विविध आंतरिक भगड़ों के कारण मौर्य शासन की नींव हिल गई।

शुंग वंश का आधिपत्य (ई० पूर्व १८४—ई० पूर्व १८०)—
वृहद्वथ मीर्थ वंश का श्रंतिम शासक हुआ। उसे उसके बाह्यण सेनापित
पुष्यिमित्र ने ई० पूर्व १८४ में मार कर मीर्थ वंश की समाप्ति कर दी। पुष्यमित्र से मगध साम्राज्य पर शुंग वंश का शासन आरम्भ हुआ। इस वंश में
पुष्यिमित्र के बाद अग्निमित्र, वसुमित्र, भागवत, काशीपुत्र-भागभद्र आदि नौ
श्रन्य राजा हुए। शूरसेन प्रदेश पर लगभग ई० प्० १०० तक शुंग-शासन
दढ़ बना रहा। शुङ्गवंशी शासक वैदिक धर्म के मानने वाले थे। उनके समय
में भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई। शुंगराजा काशीपुत्र-भागभद्र के यहाँ
तन्त्रशिला के यूनानी श्रधिपति श्रंतिलकित (ऐन्टिश्चलकाइडस) के द्वारा भेजा

१६. श्री एफ० एस० प्राउज का ऋनुमान है कि यूनानियों का क्लीसोबोरा वर्तमान महावन है, देखिए एफ० एस० प्राउज — मधुरा मेम्वायर (द्वितीय सं०, इलाहाबाद १८८०), पृ० २४७० । फ्रांसिस विलफोर्ड का मत है कि क्लीसोबोरा वह स्थान है जिसे मुसलमान 'मृगू नगर' और हिंदू 'कलिसपुर' कहते हैं — एशियाटिक रिसर्चेज (लंदन,१७६६), जि० ४, पृ० २७०। परंतु उसने यह यह नहीं लिखा है कि यह मृगू नगर कीन सा है। कर्नल टाड ने क्लीसोबोरा की पहचान आगरा जिले के बटेश्वर से की है (प्राउज, वही, पृ० २४८)।

हुआ हेलिक्रोदोर (हेलिक्रोडोरस) नामक राजदूत आया था । यह राजदूत भागवत धर्म का अनुयायी था। इसने विदिशा नगरी (भिलसा, मध्यभारत) के आधुनिक बेसनगर नामक स्थान पर वासुदेव कृष्ण के सम्मान में एक गरुडध्वज प्रतिष्ठापित किया। इसका पता वहाँ पाये गये एक शिलालेख से चलता है। इससे प्रकट है कि ई॰ पूर्व दूसरी शती के मध्य तक श्रीकृष्ण की पूजा का प्रचलन मधुरा के बाहर भी हो चुका था और उन्हें देवों में श्रेष्ठ माना जाने लगा था। १०

पुष्यिमित्र के समय में वैयाकरण पतं जिल हुए, जिन्होंने पाणिनि की श्रष्टाध्यायी पर प्रसिद्ध महाभाष्य की रचना की। इस प्रंथ से पुष्यिमित्र द्वारा श्ररवमेध यज्ञ करने का पता चलता है, जिसकी पुष्टि श्रयोध्या से प्राप्त एक लेख से होती है। महाभाष्य में पतं जिल ने मथुरा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यहाँ के लोग संकाश्य तथा पाटिलपुत्र के निवासियों की श्रपेचा श्रिषक श्रीसंपन्न थे। १८ शुंग काल में उत्तर भारत के मुख्य नगरों में मथुरा की भी गणना थी। कई बड़े ज्यापारिक मार्ग मथुरा होकर गुजरते थे। यहाँ से होकर एक सड़क वेरंजा नगरी होती हुई श्रावस्ती को जाती थी। तच्चशिला से पाटिलपुत्र की श्रोर तथा दिचला में विदिशा और उज्जियनी की श्रोर जाने वाली बड़ी सड़कें भी मथुरा होकर जाती थीं। भागवत, जैन तथा बौद्ध धर्म का केन्द्र होने के कारण इस काल में मथुरा की प्रसिद्ध बहुत बढ़ गई।

यवन-आक्रमण — ग्रुङ्गों के शासन-काल में उत्तर-पश्चिम की श्रोर से उत्तर भारत पर यवन-श्राक्रमणों का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में मिलता है। १९ ये यवन बैक्ट्रिया के यूनानी शासक थे। डिमेट्रियस नामक यूनानी

१७. नगरी, घोसुंडी आदि स्थानों से प्राप्त अभिलेखों से भी इसकी पृष्टि होती है।

१८. "सांकाश्यकेभ्यश्च पाटलिपुत्रकेभ्यश्च माधुरा अभिरूपतरा इति" (महाभाष्य, ४, ३, ४७)। संकाश्य का आधुनिक नाम संकिसा है, जो उत्तर प्रदेश के फर्र खाबाद जिले में काली नदी के तट पर स्थित है।

१६. पतंजिल ने महाभाष्य में इस ब्राक्रमण का उल्लेख इस प्रकार किया है—'ब्राह्मण्डवनः साकेतं', 'ब्राह्मण्डवनो मध्यामिकाम्' ( म० भा० २, ३२, ८)। कालिदास ने भी मालिवकाग्निमित्रं में पुष्यमित्र के नाती वसुमित्र के साथ सिंधु ( यसुना की सहायक ) नदी के तट पर यवनों के संग्राम का वर्णन किया है। यह सिंधु मध्यभारत में बहुती है।

राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। पश्चिमी पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा लेने के बाद डिमेट्रियस ने ही संभवतः मथुरा, मध्यमिका (नगरी, चित्तोंड़ के समीप) और साकेत (अयोध्या) तक आक्रमण किया। गार्गी संहिता के युगपुराण में यवनों के द्वारा साकेत, पंचाल और मथुरा पर अधिकार करके दुसुमध्वज (पाटलिपुत्र) पहुँचने का विवरण मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि यवनों का यह आक्रमण भारत में काफी दूर तक हुआ तथा इसके कारण जनता में कुछ समय तक घवड़ाहट फैल गई। १० परंतु आपसी कलह के कारण यवन-सत्ता मध्यदेश में न जम सकी।

पुष्यिमित्र के समय में कलिंग ( उड़ीसा ) का राजा खारवेल था। यह बड़ा शिक्तशाली तथा लोकप्रिय शासक था। उड़ीसा के हथोगुं का नामक स्थान पर खारवेल का एक बाझी लेख खुदा हुत्रा है। इस लेख से पता चलता है कि यवन राजा दिसित ( डिमेट्रियस ) के ब्राक्रमण का हाल सुनकर खारवेल उससे मुकाबला करने के लिए पश्चिम की ब्रोर पहुँचा और उसके ब्राने की खबर सुन कर दिसित पंजाब की ब्रोर वापस चला गया।

डिमेट्रियस की मृध्यु के बाद उत्तर-पश्चिम भारत में यूनानी सत्ता विश्रङ्खलित हो गई। डिसेट्रियस के समय शुक्ज-शासन को जो घक्का पहुँचा था उसकी चित-पृत्तिं शीघ्र हो गई। पुष्यमित्र ने शक्ति का संगठन कर साम्राज्य का विस्तार बढ़ाया। १९ दश्चिम की खोर से यूनानियों के खाकमण बाद में भी

२०. "ततः साकेतमाक्रम्य पंचालं मथुरांस्तथा। यवनाः दुष्टिकान्ताः प्राप्स्यन्ति कुसुमध्यजम् ॥ ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कर्दमे प्रथिते हिते । त्राकुला विषया सर्वे भविष्यन्ति न संशयः॥ मध्यदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्धदुर्भदाः। तेषां त्र्यन्येन्य सम्भावा भविष्यन्ति न संशयः। त्रात्मचक्रोत्थितं घोरं युद्धं परमदारुणम्॥"

(युगपुराण—कर्न का बृहत्संहिता संस्करण, पृ० ३७-३८) २१. पुष्यमित्र के समय शुङ्ग साम्राज्य दक्तिण में नर्भदा तक फैल गया।

पाटिलपुत्र, अयोध्या तथा विदिशा इस वड़े राज्य के केंद्र नगर थे। विदिशा में पुष्यिमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को प्रशासक नियुक्त किया। सम्भवतः मथुरा का शासन कुछ सम्य तक विदिशा केन्द्र द्वारा ही संचालित होता रहा। दिव्यावदान तथा बौद्ध लेखक तारा-नाथ के अनुसार जालंधर और शाक्त भी पुष्यिमित्र के साम्राध्य के अन्तर्गत थे (दे० रायचौधरी-पोलिटिक्ल हिस्ट्री अश्रफ ऐश्यंट इंडिया (पंचम सं०, कलकत्ता, १६४०), पू० ३७१। होते रहे । कालिदास के नाटक 'मालविकाग्निमित्रं' से ज्ञात होता है कि सिंधु नदी के तट पर श्राग्निमित्र के लड़के वसुमित्र की मुठभेड़ यवनों से हुई श्रीर भीषण संप्राम के बाद यवनीं की पराजय हुई । यवनों के इस श्राक्रमण का नेता सम्भवतः मिनंडर था। इस राजा का नाम प्राचीन बौद्ध साहित्य में 'मिलिइ' मिलता है। इसने नागसेन नामक बौद्ध विद्वान से अनेक दार्शनिक प्रश्न किये, जैसा कि 'मिलिंद-पन्ह' नामक प्र'थ से ज्ञात होता है । मिनेंडर के कुछ सिक्कों पर बौद्ध-चिद्ध धर्मचक भी मिलता है और उन पर 'धिमकस' ( धार्मिक ) लिखा रहता है । इस राजा के सिक्के काबुल से लेकर मधुरा तथा उसके दक्षिण तक बड़ी संख्या में पाये गये हैं। इससे पता चलता है कि मिनेंडर प्रतापी शासक था श्रीर उसने भारत के युनानी साम्राज्य को बढ़ा लिया था। यूनानी लेखक स्ट्रैबो के लेख से पता चलता है कि मिनेंडर ने उस व्यास नदी को पार कर लिया था जिसके आगे सिकन्दर नहीं बढ़ सका था । इस लेखक के अनुसार पंजाबं से लेकर सौराष्ट्र तक यूनानी सत्ता का प्रसार मिनेंडर तथा डिमेट्रियस के द्वारा किया गया। <sup>२२</sup> वास्तव में इन दोनों के द्वारा भारत में यूनानी प्रभुता की जड़ जमा दी गई श्रीर पंजाब में लगभग २०० वर्ष तक युनानी आधिपत्य बना रहा।

परवर्ती शुंग शासक — पुष्यिमत्र की मृत्यु ई० पूर्व १४१ में हुई । उसके पश्चात् श्राग्निमत्र साम्राज्य का श्रिधकारी हुआ । श्राग्निमत्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसुज्येष्ट, वसुमित्र, श्रार्ट्रक, पुलिंदक, घोषवसु, वज्रमित्र, भागवत तथा देवभूति नामक राजाश्रों के नाम मिलते हैं । सिक्कों तथा श्रमिलेखों में राजाश्रों के नामों में विभिन्नता है । पुराणों के उक्त नामों में से श्रार्ट्रक सम्भवतः काशीपुत्र-भागभद्र है, जिसके श्रासन-काल में यूनानी राजदूत हैलिश्रोडोरस ने विदिशा श्राकर वहाँ गरूड-स्तम्भ स्थापित किया । डा० काशीप्रसाद जायसवाल के श्रनुसार पुष्यिमत्र का पुत्र श्रीग्निश्त वही शासक है जिसके तांके के सिक्कों वही संख्या में रुहेलखंड में मिले हैं । इसी प्रकार जायसवाल वसु- ज्येष्ठ की पहचान सिक्कों के जेठिमत्र से तथा घोषवसु की पहचान भद्रघोष से करते हैं । उनके मतानुसार शुंग वंश का पाँचवाँ राजा श्रार्ट्रक षभोसा लेख का उदाक है तथा नवाँ राजा भागवत बेसनगर-स्तम्भ वाला काशीपुत्र-भागभद्र है । परन्तु डा० जायसवाल के उक्त मत की पुष्टि उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों से नहीं होती ।

२२. रायचौधरी-वही, पृ० ३८०-८१ ।

यद्यपि शुंगवंशीय शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे, 23 तो भी इनके शासन-काल में बौद्ध धर्म की अच्छी उन्नति हुई । साँची और भारहुत के कई बड़े स्तूप तथा वहाँ की प्रसिद्ध वेदिकाएँ शुंगों ही के राज्य-काल में निर्मित हुई । बोधगया मंदिर की वेदिका का निर्माण भी इनके शासन-काल में हुआ । अहिच्छत्रा के राजा इंद्रमित्र तथा मथुरा के शासक ब्रह्ममित्र और उसकी रानी नागदेवी के नाम बोधगया की वेदिका में उस्कीर्ण मिलते हैं । 28 इससे पता चलता है कि सुदूर पंचाल तथा शूरसेन जनपद में भी इस काल में बौद्ध धर्म के प्रति आस्था विद्यमान थी।

शुंग वंश की प्रधान शाखा का श्रांतिम राजा देवभूति था। उसे उसके मंत्री वसुदेव ने मार डाला । वसुदेव से पाटलियुत्र पर करव वंश के शासन का श्रारम्भ हुश्रा। इस वंश का राज्यकाल ई० पूर्व ७३ से ई० पूर्व २८ तक रहा। इसके बाद दिल्ला के श्रांध्र वंश द्वारा मगध के करव-शासन का श्रन्त कर दिया गया।

मयुरा के मित्रवंशी राजा— यद्यि शुक्त वंश की प्रधान शाला का अन्त हो गया, तो भी उसकी अन्य कई शालाएं बाद में भी शासन करती रहीं। इन शालाओं के केन्द्र अहिच्छत्रा, विदिशा, मथुरा, अयोध्या तथा कौशांबी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से कई शालाएं पुष्यमित्र और उसके उत्तराधिकारियों के समय से ही चली आ रही थीं और प्रधान शुक्त वंश की अधीनता में विभिन्न प्रदेशों का शासन कर रही थीं। मथुरा से अनेक मित्र राजाओं के सिक्के मिले हैं, जिनके विवरण किनंघम, स्मिथ, एलन आदि के द्वारा मुद्रा-स्चियों में दिये गये हैं। जिन 'मित्र' नाम वाले शासकों के सिक्के मथुरा से प्राप्त हुए हैं वे ये हैं—गोमित्र प्रथम तथा द्वितीय, ब्रह्ममित्र, ट्रिमत्र सूर्यमित्र और विष्णुमित्र। इनमें से गोमित्र प्रथम का समय ई० पूर्व २०० के लगभग प्रतीत होता है। अन्य राजाओं ने ई० पू० २०० से लेकर ई० पू० थ० या उसके कुछ बाद तक शासन किया। इनके अतिरिक्त वलभृति के

२३. पुष्यिमित्र के द्वारा दो ऋश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख ऋयोध्या से प्राप्त एक लेख में मिलता है (एपीप्राफिया इंडिका, जि॰ २०, पृ॰ ४४-५)। पतंजिल के महाभाष्य में पुष्यिमित्र के यज्ञ का जो उल्लेख है उससे पता चलता है कि स्वयं पतंजिल ने इस यज्ञ में भाग लिया था। २४. रायचौधरी—वृही, पृ॰ ३६२-६३। श्रद्धामित्र मधुरा का प्रतापी

२४. रायचीधरी—वृही, ष्ट्र० ३६२-६३ । श्रह्मामेत्र मथुरा का प्रतापी शासक प्रतीत होता है। इसके सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। १६४४ के प्रारंभ में ब्रह्ममित्र के लगभग ७०० तांवे के सिक्कों का यड़ा ढेर मथुरा में मिला है।

सिक तथा 'दत्त' नाम वाले राजाओं के भी सिक मधुरा से प्राप्त हुए हैं। " उप्यु क मिन्न-राजाओं के सिकों के आधार पर इन राजाओं का काल-क्रम निरचय करना अत्यंत किठन है। अभी तक कोई ऐसा अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ जिससे इन राजाओं का पारस्परिक संबंध जाना जा सके। दुझ विद्वानों का अनुमान है कि मधुरा में पाये गये उक्त सिको अहिच्छ्ना के मिन्न-वंशीय शासकों के हैं। दे परंतु यह मत ठीक नहीं। मधुरा के वाहर इस प्रकार के सिको नाममात्र को ही मिले हैं। मधुरा के सिकों पर एक और हाथ में कमल लिये हुए जक्ष्मी और दूसरी और हाथियों का चित्रण मिलता है। पंचाल वाले सिकों पर एक और पंचाल के तीन विशेष चिद्व और नीचे सीधी पंक्ति में शासक का नाम दिया रहता है। दूसरी तरफ प्रायः देव-प्रतिमा रहती है।

मधुरा से प्राप्त हुए 'दत्त' नामांकित सिक्के मित्र-शासकों के बाद के प्रतीत हीते हैं, यद्यपि दोनों का ढंग प्रायः एक-जैसा ही मिलता है। किनंदम ने मधुरा से प्राप्त वीरसेन नामक राजा का भी उत्लेख किया है। यह स्पष्ट नहीं कि यह राजा किस वंश से संबंधित था और इसका निश्चित समय क्या था। किनंदम ने राजन्य जनपद तथा श्राज्ञ नायनों के भी कुछ सिक्के मधुरा में प्राप्त किये थे। "इनका श्राधिपत्य मधुरा में न होकर उसके पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में रहा प्रतीत होता है।

२७. किनंघम-कार्यस आफ ऐश्यंट इंडिया, पृ० ८६।

२.४. देखिए किनंबम-कायंस आफ एंश्यंट इंडिया (लंदन, १८६१), पृ० ८.४. देखिए किनंबम-कायंस आफ एंश्यंट इंडिया (लंदन, १८६१), पृ० ८.४.६,फलक ८; विसेंट स्मिथ-कैटलाग आफ कायंस इन दि इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता, जिल्द १ (आक्सफोर्ड, १८०६), पृ० १६०-४ तथा एलन-कैटलाग आफ दि कायंस आफ एंश्यंट इंडिया (लंदन, १६३६), पृ० १६६-६१। मथुरा के आंबरीप टीले से किनंबम को एक तांवे का सिक्का मिला था, जिस पर अशोक-कालीन बाह्यी में 'उपातिक्य' (?) लिखा था (आर्के० सर्वे रिपोर्ट, जिल्द ३, पृ० १४)। डा० जायसवाल ने चांदी के कुछ सिक्कों के आधार पर मथुरा के दो अन्य शासकों-सुमित्र तथा अजदेव का भी अनुमान किया था। उसी प्रकार तिज्यवेग नामक एक नये शासक का भी पता चला है (जर्नल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी आफ इंडिया, जि० ८, पृ० २०)। २६. देखिए जे०सी० पावल प्राइस का लेख—जर्नल आफ यू०पी० हिस्टा-रिकल सोसायटी, जिल्द १६, पृ० २२३।

#### श्रध्याय ७

# श्क-कृषाण-काल

[ लगभग ई॰ पूर्व १०० से २०० ई० तक]

श्रुरसेन जनपद पर शुङ्ग वंश की प्रभुता लगभग ई ७ पूर्व १०० तक खनी रही। इसके बाद उत्तर भारत की राजनैतिक स्थिति में परिवर्शन आया (दिख्ण की श्रोर श्रांध्र (या श्रांध्रभृत्य) लोगों का जोर बहुत बढ़ गथा। उन्होंने विदिशा तक पहुँच कर वहाँ की शुङ्ग-सत्ता को समाप्त कर दिया। इधर मथुरा की श्रोर विदेशी शकों का प्रबल भंभावात श्राया, जिसने यहाँ के मित्रवंशी राजाओं की शक्ति को हिला दिया। उत्तर-पश्चिम भारत की तत्कालीन राजनैतिक परिस्थित का लाभ उठा कर शक लोग श्रागे बढ़ने लगे। उन्होंने हिंद-पूनानी सासकों की शक्ति को कमजोर कर दिया। जब उन्होंने देखा कि पूर्व में शुङ्ग-शासन दीला पढ़ रहा है, तब वे श्रागे बढ़े श्रीर शुङ्ग साम्राज्य के पश्चिमी भाग को श्राप्त श्रीकार में कर लिया। इस जीते हुए प्रदेश का केन्द्र उन्होंने मथुरा को बनाथा, जो उस समय उत्तर भारत में धर्म, कला तथा व्यापारिक यालायात का एक प्रधान नगर था। श्राकों के उत्तर-पश्चिमी राज्य की राजधानी तच्छिला हुई। धीरे-धीरे तच्छिला श्रीर मथुरा पर शकों की दो प्रथक शालाओं का श्रिधकार कायम हो गया।

प्रारंभ में मथुरा के ऊपर जिन शक राजाओं का आधिपत्य रहा उनकी उपाधि 'चत्रप' मिलती है। तक्षशिला के शक-शासकों की भी यही उपाधि थी। धीरे-धीरे अधिक प्रतापी शासकों ने 'महा-चत्रप' उपाधि धारण करना शुरू कर दिया। ये लोग अब अपने को भारतीय महाराजाओं या सम्राटों के समकच मानने लगे। उनकी खोर से विभिन्न प्रदेशों के शासनार्थ जो उपशासक नियुक्त होते उनकी संज्ञा 'चत्रप' प्रसिद्ध हुई।

पंजाब में शकों के पहले प्रतापी राजा का नाम मौश्रस मिलता है। इसके सिक्के श्रच्छी संख्या में प्राप्त हुए हैं। तत्त्रशिला से प्राप्त एक ताम्रपत्र में इस राजा का नाम 'मोग' मिला है। इसका समय ई० पूर्व १०० के लगभग

संभवतः इसी समय से जनपद का नाम भी शूरसेन के स्थान पर 'मथुरा' प्रसिद्ध हो गया।

माना जाता है। मोत्रस ने पूर्वी तथा पश्चिमी गांधार प्रदेश के यूनानी राज्य का श्रंत कर दिया। उसका उत्तराधिकारी ऐजेज़ प्रथम हुशा। उसके बाद ऐजेज़ द्वितीय, गोन्डोफरस श्रादि श्रनेक प्रतापी शक शासक हुए। तत्पश्चात् शकों के कुसुलक वंश का श्रधिकार वहाँ स्थापित हो गया।

मथुरा के शक शासक (लगभग ई० पूर्व १००से ई० पूर्व ४७ तक)—
मथुरा पर जिन शकों ने राज्य किया उनके नाम सिकों तथा श्रभिलेखों द्वारा
जाने गये हैं। प्रारम्भिक चत्रप शासकों के नाम हगान श्रीर हगामव मिलते हैं।
इनके सिकों से प्रतीत होता है कि इन दोनों ने कुछ समय तक सम्मिलित रूप
में शासन किया। संभवतः ये दोनों भाई थे। कुछ सिक्के केवल हगामष नाम
के मिले हैं। दो श्रन्य शासकों के नाम के साथ भी 'चत्रप' शब्द मिलता है।
ये शिवघोष तथा शिवदन्त हैं। इनके सिक्के कम मिले हैं, पर वे बड़े महत्व के
हैं। इनके तथा हगान श्रीर हगामव के सिक्कों पर एक श्रोर लच्मी श्रीर
दूसरी श्रोर घोड़ा बना रहता है।

राजु बुल — हगान-हगामष के बाद राजु बुल अमधुरा का शासक हुआ। इसके सिकों पर निम्नलिखित खरोष्टी लेख मिलते हैं—

१--- 'ग्रप्रतिहतचक्रस छत्रपस रंजुबुलस'

२-- 'छत्रपस अप्रतिचक्रस रजबुलस'

३—'महाचत्रपस अप्रतिचक्रस रजुलस'

राज्ञ वुल के ये सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं ग्रौर कई भाँति के हैं। कुछ सिक्कों पर 'छुत्रपस' के स्थान पर 'महाछुत्रपस' मिलता है। उसकी 'ग्रप्रतिहत-चक्क' उपाधि इस शासक के स्वतन्त्र ग्रस्तित्व तथा शक्ति को सूचित करती है। इसके सिक्के सिंधु-घाटी से लेकर पूर्व में गंगा-यमुना दोग्राब तक मिले हैं, जिनसे राज्ञ वुल की विस्तृत सत्ता सिद्ध होती है। इसके समय में मथुरा राज्य की सीमाएं भी बढ़ गई होंगी। ' मोरा (जिला मथुरा) से बाह्मी लिपि में

२. जे० एतन-कायंस आफ ऐंश्यंट इंडिया, भूमिका, पू० १११-१२

३. इसके नाम रजुवुल, रंजुवुल तथा राजुल भी मिलते हैं । यह पहले शाकल का शासक था । हगान और हगामष के साथ इसका क्या संबंध था, यह स्पष्ट नहीं।

४. किन्घम का अनुमान है कि मथुरा के त्त्रपों के समय मथुरा-राज्य का विस्तार उत्तर में दिल्ली तक, दित्तण में ग्वालियर तक तथा पश्चिम में अजमेर तक था। किन्घम-क्वायंस आफ ऐंश्यंट इंडिया ( तंदन १८६१ ), पृष्ठ ८४; एतन-वही, भूमिका, पृ० ११२-११४।

जिखा हुआ एक महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें राजुबुल के लिए 'महाचत्रपस' शब्द का प्रयोग हुआ है। इस लेख में राजुबुल के एक पुत्र का भी उल्लेख है, पर उसका नाम टूट गया है।

१८६६ ई० में मथुरा से पत्थर का एक सिंह-शीर्ष मिला था जो इस समय लंदन के बृटिश म्यूजियम में है। इस पर खरोष्टी लिपि तथा प्राकृत भाषा में कई लेख उत्कीर्ण हैं। इनमें सत्रप शासकों तथा उनके परिवार वालों के नाम मिलते हैं। एक लेख में महासत्रप राजुवल की पटरानी कमुद्द अ (कंबोजिका) के द्वारा बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप तथा 'गुहा विहार' नामक मठ बनवाने का जिक्र है। संभवतः यह विहार मथुरा में यमुना-तट पर वर्ष मान सप्तिष्टि टीला पर था। ' यहीं से उक्त सिंह-शीर्ष मिला था। इन लेखों के अनुसार मथुरा के सत्रपों का वंश-वृत्त इस प्रकार बनता है —



सिंह-शीर्ष पर उत्कीर्ण लेखों से रजुल (राजुबुल) की पत्नी श्रयसि कमुड्श्र (कंबोजिका) के द्वारा श्रपनी मां, दादी, माई श्रादि के सिंहत उक्त स्त्र तथा गुहा विहार नामक संवाराम के निर्माण का तथा शाक्यमुनि बुद्ध के प्रति सम्मान प्रकट करने का पता चलता है । ये संवाराम श्रादि सर्वास्तिवादी बौद्धों के उपयोग के लिए बनवाये गये। उक्त सिंह-शीर्ष तथा सिलेटी पत्थर

४. इस टीले से सिलेटी पत्थर की एक अत्यंत कलापूर्ण स्त्री-मूर्ति मिली है, जिसकी बनावट और वेशभूषा से प्रकट है कि वह किसी विदेशी महिला की प्रतिमा है। यह अनुमान युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि यह प्रतिमा स्वयं कंबोजिका की होगी, जिसने मथुरा में बौद्ध मठ आदि का निर्माण कराया।

इ. दे० स्टेन कोनो—खरोष्ठी इंस्क्रिप्शंस (कलकत्ता, १६२६), प्र० १

७. कोनो-वही, पृ० ४५-६।

की तथाकथित क बोजिका की मूर्ति यमुना-तट पर सक्षिं-टीले से प्राप्त हुए थे । अतः अनुमान होता है कि कमुद्द्य आदि के द्वारा यहीं पर स्तूप एवं गुहा विहार का निर्माण कराया गया होगा।

शोडास ( लग० ई० पूर्व ५०-४७ )--राजुबुल के बाद पुत्र शोडास राज्य का अधिकारी हुआ। उक्त सिंह-शीर्ष के लेख पर शोडास की उपाधि 'चत्रप' मिलती है, पर मथुरा से ही प्राप्त अन्य लेखों में उसे 'महाचत्रप' कहा गया है। क काली टीला (मधुरा) से प्राप्त एक शिलापट पर सं । (?) ७२ का बाह्यी लेख खुदा है, जिसके अनुसार 'स्वामी महाचन्नप' शोडास के राज्यकाल में जैन भिन्न की शिष्या ग्रमोहिनी ने एक जैन ग्रायागपट्ट की प्रतिष्टापना की । राजवल की पत्नी कम्बोजिका ने मधुरा में यमना-तट पर जिस बौद्ध-विहार का निर्माण कराया था, उसके लिए शोडास ने अपने राज्य-काल में कुछ भूमि दान में दी । यह दान मधुरा के थेराबाद (हीनबान) मत वाले बौद्धों की सर्वास्त्रिवादिन नामक शाखा के भिन्नश्रों के निर्वाहार्थ दिया गया । सिंह-शीर्ष के खरोष्टी लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि शोडास के समय मथरा के बौद्धों में हीनयान तथा महायान ( महासंधिक )-इन दोनी मुख्य शाखाओं के अनुयायी लोग थे और इनमें आपस में वाद-विवाद भी हुआ करते थे। एक बार सर्वास्तिवादियों ने महासंघिकों से शास्त्रार्थ में लोहा लेने के लिए सुदूर नगर ( जलालाबाद ) से एक प्रसिद्ध विद्वान को ग्रामन्त्रित किया था।

शोडास के सिक्के काफी संख्या में मिले हैं। ये दां प्रकार के हैं— पहली भांति के वे हैं जिन पर सामने की ओर खड़ी हुई लक्ष्मी की मूर्ति है तथा दूसरी ओर लक्ष्मी का अभिषेक दिखाया गया है। इन सिक्कों पर ब्राह्मी में 'राजुबुलपुतस खतपस शोडासस' लिखा रहता है। दूसरी भांति के सिक्कों पर अन्य बाते तो पहले-जैसी ही हैं, परंतु लेख में केवल 'महाखतपस शोडासस' मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि शोडास के पहली भाँति वाले सिक्के उस समय जारी किये गये होंगे जबकि उसका पिता जीवित था और दूसरी प्रकार वाले राजुबुल की मृत्यु के बाद, जबिक शोडास को राज्य

द० दिनेशचंद्र सरकार-सेलेक्ट इंस्क्रिप्संस, जि० १, ए० ११८-१६ ।

१. एलन—वही, पृ० १६०-६१ । कुछ सिक्कों पर 'राजुबुलपुतस' के स्थान पर 'महाखतपस पुतस' रहता है ।

के पूरे अधिकार प्राप्त हो चुके होंगे। १० शोडास तथा राजुबुल के सिक्के हिंद-जूनानी शासक स्ट्रैटो तथा मधुरा के मित्र-शासकों के सिक्कों से बहुत मिलते-जुलते हैं।

शोडास के समय के अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह लेख है जो एक सिरदल (धन्नी) पर उत्कीर्ण है। यह सिरदल मशुरा छावनी के एक कुए पर मिली थी, जहाँ वह निस्संदेह कटरा केशवदेव से लाई गई प्रतीत होती है। इस पर १२ पंक्तियों का एक संस्कृत-लेख खुदा हुआ है। दुर्भाग्य से इसकी प्रारम्भ की पाँच पंक्तियाँ नष्ट्याय हैं। शेष लेख इस प्रकार है—

वसुना भगव[तो वासुदे]वस्य महास्थाने [चतुःशा] लं तोरणं वे-[दिका प्रति] ष्टापिता प्रीतो भ[वतु वासु] देवः । स्वामिस्य [महात्तत्र] पस्य शोडासस्य सम्वर्ते याताम् ।

[ अर्थात् स्वामी महाचत्रप शोडास के शासन-काल में वसु नामक व्यक्ति के द्वारा महास्थान ( जन्म-स्थान ? ) पर भगवान् वासुदेव के एक चतुःशाला मंदिर के तोरण (सिरदल से सुसज्जित द्वार) तथा वेदिका की स्थापना की गई।

महाचत्रप शोडास का शासन-काल ई० पूर्व ८० से ई० पू० ४० के बीच माना गया है। द्यतः वसु के द्वारा तोरण आदि का निर्माण इसी बीच में कराया गया होगा। यह सबसे पहला अभिलेख है जिसमें मधुरा में कृष्ण-मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है।

गार्गी संहिता के युगपुराण से प्रतीत होता है कि शकों के आक्रमण के फलखरूप कुनिन्द देश में बड़ी मारकाट हुई। संभवतः शकों का एक भारी आक्रमण राजुवुल या शोडास के शासन-काल में उस श्रोर हुआ।

१०. मथुरा के सिंह-शीर्ष लेख में शोडास के नाम के साथ 'च्नत्रप' ही मिलता है। संभवतः इस लेख के लगने के समय राजुवुल जीवित था और शोडास उस समय राजकुमार था। मथुरा प्रदेश पर राजुवुल का अधिकार उसकी बुद्धावस्था में हुआ प्रतीत होता है। शोडास के समय में उत्तर-पश्चिम का एक वड़ा भाग उसके हाथ से निकल गया, पर मथुरा उसके अधिकार में बना रहा। एलन ने सर रिचर्ड वर्न के संग्रह के एक सिक्के का उल्लेख किया है जिस पर 'महास्ततपस पुतस (तोर-) एदासस' लेख मिलता है। यह सिक्का शोडास के सिक्कों-जैसा ही है। एलन का अनुमान है कि तोरएदास (?) संभवतः राजुवुल के दूसरे पुत्र का नाम होगा। मोरा के लेख में राजुवुल के दूसरे पुत्र का संकेत मिलता है (एलन-वही,पू० ११२)।

शोडास का समकालीन तत्त्रिशिला का शासक पितक था। मथुरा के उक्त सिंह-शीर्ष पर खुदे हुए एक लेख में पितक की उपाधि 'महाज्ञत्रप' दी हुई है। तत्त्रिशिला से प्राप्त सं० ७८ के एक दूसरे लेख में 'महादानपित' पितक का नाम श्राया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पितक एक ही हैं श्रीर जब शोडास मथुरा का ज्ञप था उसी समय के श्रासपास पितक तत्त्रिशिला में महा- ज्ञप था। मथुरा-लेख में पितक के साथ मेविक का नाम भी दिया हुआ है। गर्भेशरा गावं (जि० मथुरा) से प्राप्त एक लेख में ज्ञप घटाक का नाम भी मिलता है। १० शोडास के साथ इन ज्ञपों का क्या संबंध था, यह बतलाना कठिन है।

ई० पूर्व पहली शती का पूर्वाह पश्चिमोत्तर भारत में चहरात शकों की अमुखता का समय था। इस काल में तचशिला से लेकर उत्तरी महाराष्ट्र तक शकों का बोलवाला हो गया था। १२ तचशिला में कुमुलुक वंशी लिस्रक तथा पतिक शक्तिशाली शासक थे। मथुरा प्रदेश में राजुबुल तथा शोडास की प्रभुता फैली हुई थी। सौराष्ट्र तथा महाराष्ट्र में भूमक तथा नहपान स्थादि शासक थे। नहपान का जामाता उपवदात (ऋषभदत्त) था, जिसके समय में शकों का प्रभुत्व पूना और शूर्पारक से लेकर उत्तर में स्रजनेर तक फैल गया था। नासिक तथा जुन्नर की गुफाओं में इनके जो बहु-संख्यक लेख प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि नहपान तथा उपवदात के समय में स्रनेक लयगों (गुफा-मंदिरों) का निर्माण हुस्रा तथा स्रन्य स्रनेक धार्मिक कार्य सम्पादित किये गये। इन शकों के समय में उज्जयिनी इनका प्रधान केन्द्र हुस्रा।

शकों की पराजय — ई॰ पूर्व ४७ के लगभग उज्जयिनी के उत्तर में मालवगण ने अपनी शक्ति संगठित कर ली। मालव लोग चाहते थे कि भारत से शकों को भगा कर विदेशी शासन से छुटकारा पाया जाय। उन्होंने दक्तिण महाराष्ट्र के तत्कालीन सातवाहन शासकों से इस कार्य में सहायता ली और उज्जयिनी के शकों को परास्त कर दिया। यह पराभव शकों की शक्ति पर वज्र-प्रहार सिद्ध हुआ और कुछ समय के लिए वे भारत के राजनैतिक रंगमंच

११. जर्नेल आफ् रायल एशियाटिक सोसायटी, १६१२, पृ० १२१।

१२. कुछ विद्वानों का यह अनुमान कि ये शासक पार्थियन (पह्लव) वंश के थे ठीक नहीं। राजुबुल, नहपान तथा उनके वंश के शासकों

के जो चेहरे सिक्कों पर मिलते हैं उन्हें देखने से यह स्पष्ट पता चलता

है कि पह्लवों से उनकी नितांत भिन्नता है।

से श्रोभल हो गये । इसी वर्ष विक्रम संवत् की स्थापना हुई, जो प्रारंभ में 'कृत' श्रोर 'मालव' नामों से तथा बाद में 'विक्रम' नाम से देश के एक बड़े भाग में प्रचलित हुआ।

मथुरा का दत्त वंश — उज्जैन में शकों की हार का प्रभाव मथुरा पर भी पड़ा और यहाँ का चत्रप वंश समाप्त हो गया । मथुरा और उसके आसपास उपलब्ध सिकों से पता चलता है कि इसके बाद यहाँ पर 'दत्त' वंश का अधिकार स्थापित हो गया । इस वंश के राजाओं के नाम पुरुषदत्त, उत्तम-दत्त, रामदत्त प्रथम और द्वितीय, कामदत्त, शेषदत्त, भवदत्त तथा बलभूति मिले हैं। १३ इन सिकों पर प्रायः एक और लक्ष्मी की मृति मिलती है तथा दसरी और सवार सिहत तीन हाथियों की । इनमें रामदत्त (द्वितीय), कामदत्त, शेषदत्त, भवदत्त, तथा बलभूति के सिकों पर इन राजाओं के नामों के पहले 'रज्ञों' या 'राज्ञों शब्द मिलता है । पुरुषदत्त, उत्तमदत्त तथा रामदत्त प्रथम के सिकों पर नाम के पहले कोई ऐसा विशेषण नहीं मिलता । इससे अनुमान होता है कि 'रज्ञों' या 'राज्ञों' उपाधि सहित सिक्के परवर्ती शासकों के हैं।

मथुरा श्रीर उसके समीप ताँवे के कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिन पर 'राजन्य जनपद' लिखा रहता है। यह कहना कठिन है कि इनका शासन मथुरा पर रहा या नहीं श्रीर रहा तो कितने दिनों तक ?

१३. एलन—वही, भूमिका, पृ० १० ८ – १११; कैटलाग, पृ० १७४ – १८३, फलक २४, २४ तथा ४३। किनवम ने केवल वलभूति, रामदत्त और पुरुषदत्त के सिक्कों का विवरण अपनी सूची में दिया है —वही, पृ० ८७ – ८६। वलभूति संभवतः दत्त-वंश से पृथक् किसी अन्य वंश का था। रामदत्त द्वितीय और कामदत्त के सिक्कों पर वेल की मूर्ति मिलती है। रैप्सन तथा स्मिथ द्वारा शशचंद्रदत्त या शिशुचंद्रदत्त नामक राजा के सिक्कों की भी चर्चा की गई है (जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी, १६००, पृ० ११४ – ४ तथा स्मिथ —वही, पृ० १६०)। एलन इसे तथा वीरसेन को परवर्ती शासक मानते हैं (वही पृ० १११)। श्री बी० घोष के मतानुसार पुरुषद्त्त तथा रामदत्त मशुरा के शुंग शासक थे और मगध तथा विदिशा के शुंग राजाओं से भिन्न थे। श्री घोष 'पुरुषद्तस' तथा 'रामदतस' को कमशः 'पुरुषदत्त शुगो' तथा 'रामदत शुगो' पढ़ते हैं (इंडियन कल्चर, जिल्द ४, पृ० २०८)। परंतु यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता। उक्त सिक्कों पर नामांत में '०दतस' स्पष्ट है।

## कुषाण वंश

# [ लगभग १ ई० से २०० ई० तक ]

लगभग ई० सन् के श्रारंभ से शकों की 'कुषाए' नामक एक शाखा का प्रावत्य हुआ। विद्वानों ने इन्हें युइशि या ऋषिक तुरुष्क (तुखार) नाम दिया है। युइशि जाति शुरू में मध्य पृशिया में रहती थी। वहाँ से निकाले जाने पर इस जाति के लोग कम्बोज-बाहीक में शाकर बसे श्रीर वहाँ की सम्यता से प्रभावित हुए। वहाँ से हिंदूकुश के पार उत्तर कर वे चितराल देश के पश्चिम से उत्तरी स्वात श्रीर हजारा के रास्ते श्रागे बढ़े। तुखार प्रदेश में उनकी पाँच रियासतें हो गई। ई० पूर्व प्रथम शती में भारत के साथ संपर्क से कुषायों ने यहाँ की सम्यता को श्रपनाया।

कुषाणों का एक सरदार कुजुल कर कडफाइसिस था। उसने काबुल और कन्द्रहार पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके आगे पूर्व में यूनानी शासकों की शक्ति अब कमजोर हो गई थी, जिसका लाभ उठा कर कुजुल ने अपना प्रभाव इधर भी बढ़ाना शुरू किया। पह्नवों की शक्ति को समाप्त कर उसने अपने शासन का विस्तार पंजाब के पश्चिम तक कर लिया। मधुरा के आसपास तक इस शासक के तांबे के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं।

विम तद्यम (लग० ४०—७७ ई०)—कुजुल के बाद उसका पुत्र विम तद्यम (विम कडफाइसिस) ४० ई० के लगभग राज्य का श्रधिकारी हुआ। यह बड़ा शक्तिशाली शासक हुआ। कुजुल के द्वारा जीते हुए प्रदेशों के अति-रिक्त विम ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यनारस इसके राज्य की पूर्वी सीमा हो गई। इस सूभाग का प्रमुख केन्द्र मथुरा नगर हुआ। विम के सिक्के पंजाब से लेकर बनारस तक बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इन पर एक और राजा की मूर्ति मिलती है और दूसरी और नंदी वेंल के साथ खड़े हुए शिव की। पिछली और खरोष्टी लिपि में निम्नलिखित लेख मिलते हैं—

- (१) 'महरजस रजदिरजस सर्वर्जांग इश्वरस महिश्वरस विमकट-फिशस त्रदर'
- (२) 'महरज रजदिरज हिमकपिशस'
- (३) 'महरजस रजदिरजस सर्वे लोग इश्वर महिश्वर विमकठिफसस त्रदर'

उक्त सिकों पर नंदी सहित शिवस्ति के वने होने तथा 'महिश्वरस' (माहेश्वरस्य) उपाधि होने से स्टष्ट है कि यह राजा शिव का भक्त था।

सथुरा जिले के मांट गाँव के समीप इटोकरी नामक टीले से विम की विशालकाय मृति मिली है। इस मृति का सिर टूट गया है। सिंहासन पर वैटा हुआ राजा लम्बा कोट तथा सलवार के ढंग का पायजामा पहने हुए है। हाथ में वह कटार लिये हुए था, जिसकी केवल मृंट बची है। पैरों में तसमीं से कसे हुए ऊँचे जूते पहिने है। पैरों के नीचे बाझी लेख उच्कीर्ण है, जिसमें राजा का नाम और उपाधियाँ इस प्रकार दी हैं—

'महाराज राजातिराज देवपुत्र कुषाणपुत्र शाहि विस तक्तम।' १४

इस लेख से पता चलता है कि विम के शासन-काल में एक देवकुल " उद्यान, पुष्करिसी तथा कृप का निर्मास किया गया।

चीनी ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार विस के उत्तरी साम्राज्य की सुख्य राजधानी हिंदू बुश के उत्तर तुखार देश (बद्दशां) में थी। भारतीय प्रदेशों का शासन चत्रपों के द्वारा कराया जाता था। विस का विस्तृत साम्राज्य एक ओर चीन साम्राज्य को छूता था तो दूसरी ओर उसकी सीमाएं दिचिणापथ के सातवाहन राज्य से खगती थीं। इतने विस्तृत साम्राज्य के लिए प्रादेशिक शासकों का होना आवश्यक था। मथुरा में छुपाणों के देव छुल होने तथा विस की मृति प्राप्त होने से यह अनुमान किया जा सकता है कि मथुरा में विम का निवास हुछ समय तक अवश्य रहा होगा और यह नगर छुषाण साम्राज्य के सुख्य केन्द्रों में से एक रहा होगा।

विम के शासन-काल में रोम साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार बढ़ा।

हविष्क के शासन-काल में मांट वाले देवकुल की मरम्मत कराई गई।

१४. इसमें प्रथम तीनों शब्द भारतीय उपाधियों के सूचक हैं । 'कुषाण-पुत्र' वंश का परिचायक हैं; कुछ लोग इस शब्द से विम को 'कुषाण' नामक राजा ( कुजुल ) का पुत्र मानते हैं । 'शाहि' तथा 'तचम' शब्द ईरानी हैं। प्रथम का अर्थ 'शासक' तथा दूसरे का 'वलवान' है। १४. 'देवकुल' से मंदिर का अभिप्राय लिया जाता है। पर यहाँ इसका अर्थ 'राजाओं का प्रतिमा-कच' है। दुषाणों में मृत राजा की मूर्ति बनवा कर 'देवकुल' में रखने की प्रथा थी। इस प्रकार का एक देव-कुल मांट के उक्त टीले में तथा दूसरा मथुरा नगर के उत्तर में गोक्स्पेंश्वर मंदिर के पास विद्यमान था। दूसरी शती में सम्राट

भारतीय वस्त्र, बहुमूल्य रत्न, मसाले, रंग तथा लकड़ी की वस्तुएं रोम साम्राज्य को भेजी जाती थीं श्रीर बदले में रोम-शासकों के स्वर्ण सिक्क बड़ी संख्या में यहाँ श्राते थे । उत्तर तथा दिल्ला भारत के अनेक स्थानों से रोमन शासकों के सिक्कों के ढेर प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस बात की पुष्टि होती है। विम ने ताँब के सिक्कों बढ़ी संख्या में चालू किये थे। विदेशों से ब्यापार को उन्नत करने के लिए उसने अपने सोने के भी सिक्कों चालू कराये। ये तोल में प्रायः रोमन सिक्कों के बराबर होते थे। इन सिक्कों पर उलटी श्रोर शिव की ही मृतिं मिलती है, जिससे विम का शैव होना सिद्ध होता है। १६

किनिष्क (एप्प-१०१ ई०)—विस के बाद उसका उत्तराधिकारी कनिष्क हुआ । विद्वानों का अनुसान है कि कनिष्क विस के परिवार का न होकर कुषाणों के किसी दूसरे घराने का था। इसने अपने राज्यारोहण की तिथि से एक नया संवत् चलाया, जो 'शक संवत्' के नाम से प्रसिद्ध है। कनिष्क कुषाणवंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। अफगानिस्तान और काश्मीर से लेकर पूर्व में बनारस या उसके कुछ आगे तक उसके शासन का विस्तार था। कनिष्क ने चीन के अंतर्गत तुर्किस्तान पर भी आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अब कनिष्क का अधिकार उत्तर में काशगर, यारकंद तथा खोतन तक स्थापित हो गया। चीनी तथा खोतनी साहित्य में कनिष्क की अनेक विजय-यात्राओं के वर्णन मिलते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र तक का प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया और बुद्ध का कमंडलु तथा बौद्ध भिद्य अश्वघोष को उधर से वह अपने साथ ले आया।

इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी होने पर कनिष्क ने उसकी व्यवस्था की स्रोर ध्यान दिया। उत्तर में पुरुषपुर (पेशावर) इसकी मुख्य राजधानी हुई। मध्य में मथुरा तथा पूर्व में सारनाथ राज्य के केन्द्र बनाये गये। सारनाथ में प्राप्त कनिष्क के समय के एक खेख से पता चलता है कि कनिष्क की स्रोर से

१६. पाणिनि ने 'शैव' शब्द का प्रयोग अपनी अष्टाध्यायी (४, १, ११२) में किया है। पतंजिल के महाभाष्य (४, २, ७६) में 'शिव-भागवतों, का उल्लेख मिलता है। मथुरा से प्राप्त एक कुपाणकालीन मूर्ति में शक लोगों को शिव-लिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है। विम के अतिरिक्त अन्य अनेक कुपाण शासकों के सिक्कों पर शिव-मूर्ति मिलती है। इन सब बातों से पता चलता है कि कुपाण काल में शिव-पूजा का अच्छा प्रचार हो गया था।

पूर्वी भाग का शासन महाचत्रप खर्परल्लान तथा चत्रप वनण्पर चलाते थे। इसी प्रकार अन्य भागों के शासन के लिए दूसरे अधिकारी नियुक्त रहे होंगे।

किन के समय में मथुरा की उन्निति किन के समय में मथुरा नगर की बहुमुखी उन्नित हुई । यह नगर राजनैतिक केन्द्र होने के साथ-साथ धर्म, कला, साहित्य एवं व्यापार का भी केन्द्र बना । कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुधार्थी था । उसके समय में साम्राज्य के प्रमुख स्थानों के साध मथुरा में भी इस धर्म की बड़ी उन्नित हुई और अनेक बौद्ध स्तूपों, संवारामों आदि का निर्माण हुआ । मानुषी रूप में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण मथुरा में इसी समय से प्रारंभ हुआ । महायान धर्म की उन्नित के फलस्वरूप पूजा के निमित्त विविध धार्मिक प्रतिमाधों का निर्माण बड़ी संख्या में होने लगा । किन के के समय की बौद्ध प्रतिमाण सेकड़ों की संख्या में मथुरा और उसके आसपास से प्राप्त हो चुकी हैं। महायान मत के आचार्य वसुमित्र और 'बुद्ध-चिरत' एवं 'सौंदरानंद' आदि ग्रंथों के प्रसिद्ध रचयिता अश्ववोध किन की राजसभा के रत्न थे। इनके अतिरिक्त पार्श्व, चरक, नागार्जुन, संधरक, माठर आदि अन्य कितने ही कित, कलाकार और विद्वान किन की सभा में विद्यमान थे।

पेशावर और तचिशालां की तरह किन ने मथुरा में भी अनेक बौद्ध स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया । उसके समय में धार्मिक सहिष्णुता बहुत थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म के साथ-साथ जैन तथा हिंदू धर्म की भी उन्नति हुई । जैनियों के अनेक स्तूपीं, आयागपट्टों, तीर्थंकर-प्रतिमाओं तथा अन्य विविध कला-कृतियों का निर्माण हुआ। उसी प्रकार विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, कार्त्तिकेय धादि हिंदू देवताओं की भी प्रतिमाणुं इस काल में निर्मित हुई।

कनिष्क ने काश्मीर में बौद्ध धर्म की एक बड़ी सभा का आयोजन किया। इसका सभापति वसुमित्र तथा उपसभापति अश्वद्योष था। लगभग ४०० विद्वान् इस समारोह में सम्मिबित हुए। कई दिनों के विचार-विमर्श के अनन्तर बौद्ध साहित्य को ताम्रपत्रों पर खुदवा कर उन्हें एक स्तूप में रख दिया गया। इन प्रन्थों में से त्रिपिटक का भाष्य 'महाविभाषा' इस समय चीनी भाषा में उपलब्ध है।

विदेशों से संबंध-किनक के समय में देशी व्यवसाय की उन्नति तो हुई ही, विदेशों के साथ संपर्क भी बहुत बढ़ा। पाटलिपुत्र से सारनाथ,कौशांबी, धावस्ती, मथुरा, पुरुषपुर ग्रादि नगरों से होता हुन्ना एक बड़ा व्यापारिक सार्थ

खोतन तथा काशगर को जाता था। काशगर से चीन के लिए मार्ग जाता था। किनिष्क के समय में मध्य एशिया में अनेक भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हो गई। इनके नाम शैलदेश (काशगर), कोक्कुक (यारकंद), खोतन्न (खोतन), कल्मद (शान-शान), भरुक (तरफान), कृची (कृचार) तथा अग्निदेश (कराशहर) मिलते हैं। इनमें से दिल्ला में खोतन्न तथा उत्तर में कृची प्रदेश भारतीय संस्कृति के प्रधान केन्द्र थे और इन्हीं में से होकर भारतीय सभ्यता मध्य एशिया के अन्य प्रदेशों में तथा चीन में फैली। कुषाण काल के अन्त तक मध्य एशिया के प्रायः सभी भागों में बौद्ध धर्म फैल गया।

सिके तथा अभिलेख—कनिष्क के सोने तथा तांबे के सिक्के बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। भारत में ये सिक्के पेशावर से लेकर पूर्व में बंगाल तक मिले हैं। सिक्कों की बड़ी संख्या तथा उनके प्रसार को देखते हुए कनिष्क की विस्तृत सत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है।

कनिष्क के समय के श्रभिलेख भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। ये लेख कनिष्क के राज्य-वर्ष २ से लेकर २३ तक के हैं और पेशावर, माणि-क्याला ( रावलपिंडी के पास ), सुइ विहार (बहावलपुर के समीप), मथुरा, श्रावस्ती, ढौशांबी, सारनाथ श्रादि से प्राप्त हुए हैं।

वासिष्क (१०२-१०६ ई०)—किनष्क के बाद वासिष्क कुषाण साम्राज्य का अधिकारी हुआ। इसके समय के दो लेख कमशः चौबीसवें और अद्वाईसवें शक संवत् के मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इसने १०२ ई० से लेकर १०६ ई० तक राज्य किया। पहला लेख मधुरा नगर के सामने यमुना पार ईसापुर नामक गाउँ से मिला है, जिसमें मधुरा के कुछ ब्राह्मणों द्वारा द्वादशरात्र नामक वैदिक यज्ञ करने का उत्लेख है। आरा से प्राप्त एक दूसरे लेख में किनष्क के पिता वाभेष्क का नाम आया है। संभवतः यह वासिष्क का ही नाम है, जो किनष्क द्वितीय का पिता होगा। कल्हण की राजतरंगिणी में भी जुष्कपुर नामक नगर १० बसाने वाले राजा जुष्क का नाम मिलता है, जो संभवतः वासिष्क के लिए ही प्रयुक्त हुआ है।

हुविष्क (१०६-१३ ई०)—वासिष्क के बाद कुषाण साम्राज्य का शासक हुविष्क हुन्रा। इसके राज्य-काल के लेख २ म वें वर्ष से लेकर ६० वें

१७. त्राजकल इसे 'जुकुर' कहते हैं, जो श्रीनगर के उत्तर में है; देखिए स्मिथ-त्रर्ली हिस्ट्री त्राफ इंडिया (चतुर्थ संस्करण्), पृ० २७२।

वर्ष तक के मिले हें, जिनसे पता चलता है कि हुविष्क ने १०६ ई० से लेकर १३८ ई० तक शासन किया। इसके सिकों तथा लेखों के प्राप्ति-स्थानों से पता चलता है कि काबुल से लेकर मधुरा के कुछ पूर्व तक हुबिष्क का अधिकार फैला हुआ था।

कनिष्क की तरह यह राजा भी बौद्ध धर्म का संरक्षक था । मथुरा में इसके द्वारा एक विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की गई, जिसका नाम 'हुविष्क विहार' था। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्तूप और विहार इसके राज्य-काल में मथुरा में बनाये गये। बौद्ध मूर्तियों का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में हुआ। मथुरा से प्राप्त एक लेख से पता चलता है कि हुविष्क के पितामह के समय में निर्मित देवकुल की दशा खराब होने पर उसकी मरम्मत हुविष्क के शासन-काल में की गई। 9 5

हुविष्क के सोने और तांबे के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। इन पर एक ओर राजा की मूर्ति तथा दूसरी ओर कनिष्क के सिक्कों की तरह हिंदू, यूनानी, सुमेरी, ईरानी आदि देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। कनिष्क के सिक्कों की अपेज्ञा हुविष्क के सिक्के अधिक भाँति के मिले हैं। इन दोनों के सिक्कों पर राजा की उपाधि, नाम तथा देवता के नाम यूनानी लिपि में मिलते हैं। १९

किनिष्क द्वितीय—आरा से प्राप्त सं० ४१ (११६ ई०) के लेख तथा कल्हण-कृत राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि हुविष्क का समकालीन कनिष्क द्वितीय था । विद्वानों के अनुसार वह कनिष्क प्रथम का पौत्र तथा

१८. मांट के देवकुल से विम, कनिष्क तथा चष्टन की पाषाण-प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं, हुविष्क की नहीं। मथुरा नगर के उत्तर में यमुना-तट पर प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर की मूर्ति वास्तव में शिव की नहीं है। इस विशाल मूर्ति की बनावट तथा उसकी वेशभूषा से स्पष्ट है कि, वह किसी शक राजा की मूर्ति है। इसका सिर भी सुरिच्ति है जिसके उत्पर ऊँची नोकदार टोपी है। बहुत संभव है कि यह हुविष्क की ही प्रतिमा हो।

१६. ब्रार॰ बी० व्हाइटहेड—कैटलाग ब्राफ कायंस इन दि पंजाब म्यूजियम, लाहोर (ब्राक्सफोड<sup>°</sup>, १६१४), पृ० १८६-२०७। कनिष्क के सिक्कों पर लगभग २० विभिन्न देवतात्र्यों की तथा हुविष्क के सिक्कों पर २४ से ऊपर की ब्राकृतियाँ मिलती हैं।

वासिष्क का लड़का था। उसकी उपाधियाँ महाराज, राजातिराज, देवपुत्र कैसर (?) मिलती है। संभवतः हुविष्क के जीवन-काल में किनष्क द्वितीय काश्मीर श्रीर उसके श्रासपास के प्रदेश का शासक था। राजतरंगिणी में उल्लिखित काश्मीर में किनष्कपुर नामक नगर की स्थापना करने वाला शायद यही राजा था। २°

किन दितीय के सिक्के भी मिले हैं, जिन पर सामने की और वेदी के पास खड़े हुए राजा की तथा उलटी श्रोर नंदी सहित बैल की प्रतिमा मिलती है। यूनानी लेख के साथ इन सिक्कों पर बाझी श्रचर भी मिलते हैं।

वासुदेव (१३८-१७६ ई०)—हुविष्क के बाद मथुरा की राजगही पर वासुदेव बैठा। इसके समय के लेख प्रायः मथुरा और उसके निकट से ही प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान होता है कि वासुदेव के शासन-काल में छुषाए वंश की शाला का अधिकार कम हो गया था।

वासुदेव के सिक्कों पर पीछे की श्रोर नंदी वैल सहित शित्र की सृतिं मिलती है। इस सकार अपने पूर्ववर्ती शासक विम तथा कनिष्क द्वितीय की तरह वासुदेव भी बौद्ध धर्म के स्थान पर शेव मत का पोषक ज्ञात होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वासुदेव को साहित्य से भी रुचि थी। राजशेखर ने अपने प्रत्य काव्यमीमांसा में वासुदेव नामक राजा का उल्लेख किया है श्रीर लिखा है कि सातवाहन, शूद्रक, साहसांक श्रादि राजाश्रों की तरह वह कवियों का श्राश्रयदाता तथा 'सभापति' था। रे वासुदेव के राज्यकाल में हिंदू देवी-देवताश्रों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में हथा।

परवर्ती शासक — वासुदेव के राज्य काल का श्रंतिम लेख ६ म वें वर्ष का मिला है, जिससे श्रनुमान होता है कि इसी समय (१७६ ई०) के लगभग इसका देहांत हो गया। वासुदेव श्रंतिम प्रसिद्ध कुषाण-शासक था। उसके वाद कनिष्क (तृतीय) तथा वसु (वासुदेव द्वितीय) श्रादि कई कुषाण राजाओं के नाम सिक्कों तथा लेखों द्वारा ज्ञात हुए हैं। कारमीर श्रोर गांधार में कनिष्क-वंशी कुषाण शासकों का राज्य तीसरी तथा संभवतः चौथी शती में भी जारी रहा। ससुद्रगुस के प्रयाग लेख से ज्ञात होता है कि इन पिछले

२०. दे० रायचौधरी-पोलिटिकल हिस्ट्री, पृ० ४७७-।

२१. व्हाइटहेड—वही, पृ० २०५-११।

२२. काव्यमीमांसा, अध्याय १० (बड़ोदा संस्करण, १६३४), पृ० ४४।

कुषाण शासकों की उपाधियाँ 'देवपुत्र शाही शाहानुशाही' थीं और उनका प्रमुख भारत के पश्चिमोत्तर भाग में काश्मीर तथा गांधार पर था। तीसरी शाती के मध्य में सासानी शासकों द्वारा ईरान के आगे बढ़ कर अफगानिस्तान तथा उत्तर-पश्चिम भारत पर आक्रमण का दता चलता है, परंतु मथुरा तक इन सासानी विजेताओं का पहुँचना नहीं हो सका।

ई॰ पाँचवीं शती में 'किदार कुषाण' नामक राजाओं का भी प्रभुत्व गांधार खोर काश्मीर पर था। इन राजाओं के सिवके मथुरा तक से मिले हैं। किदार-वंशी तथा अन्य परवर्ती कुषाणों को हूगों से तथा अनके परचात मुसलमानों से लड़ना पड़ा। संभवतः नवीं शती में हिंदू शाही राजाओं द्वारा उत्तर-पश्चिम में कुषाणों के शासन की इतिश्री कर दी गई।

दुपाण शासन-काल में मधुरा की समृद्धि— कुपाणों के समय में मधुरा का महत्व बहुत बढ़ा। विविध धर्मों का चिकास होने के साथ यहाँ स्थापत्य और मूर्तिकला की अभृतपूर्व प्रगति हुई। मधुरा में निर्मित मृतियों की माँग देश में होने लगी। श्रावस्ती, सारनाथ, साँची, कौशांबी, राजगृह श्रादि सुदूर स्थानों तक से सथुरा की बनी मृतियाँ मँगवाई जाती थीं।

उत्तर भारत के प्रमुख राजमागों पर स्थित होने के कारण मथुरा नगर की व्यावसायिक उन्नति भी हुई। इस काल में संगठित रूप में विविध शिल्पों खौर व्यापार के संचालन के उदाहरण मथुरा तथा खन्य नगरों में मिलते हैं। त्रत्कालीन खिक्तलें तथा साहित्यिक विवरणों से पता चलता है कि शिल्पियों खौर विण्कां ने अपने निकाय बनाये थे, जो समृद्ध होने के साथ-साथ शिल्प थे। वे हैं कों की व्यवस्था करते थे, जिनका उपयोग जनता कर सकती थी। चासिक से प्राप्त इस काल के एक लेख में जुलाहों के दो निकायों का वर्णन है, जिनमें क्रमशः १ प्रतिशत तथा २१४ प्रतिशत मासिक व्याज की दर पर २,००० तथा १,००० कार्षापण (चाँदी के सिक्त) जमा किये गये थे। नासिक, जुन्नर आदि के गुफालेखों में बुम्हारों, अन्न का व्यवसाय करने वालों, वाँस का काम करने वालों, तेलियों, पनचकी चलाने वालों ('बोद्यंत्रिक') ब्रादि के निकायों के उल्लेख मिलते हैं। ये निकाय सार्वजनिक हित के कार्यों में दान भी देते थे। जनता धार्मिक एवं ब्रम्य प्रयोजनों के लिए इन निकायों में अपना रुपा जमा करना सुविधाजनक समभती थी। मथुरा से प्राप्त ई० दृसरी शर्ता के एक लेख रें में मिलता है कि यहाँ की एक प्रयशाला के लिए १४०-१४०

२३. मथुरा संप्रहालय संख्या १६१३।

पुराणों (चाँदी के सिक्कों) की दो धनराशियाँ अच्चयनीवी (स्थायी मूलधन ) के रूप में दो निकाबों में जमा की गईं। इस धन से प्राप्त होने वाले ब्याज से नित्य पुण्यशाला में आने वाले दीन-दुिलयों का पोषण किया जाता था। इसके अतिरिक्त उसी ब्याज से प्रति मास एक दिन सो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुषाण-काल कितनी सस्ती का जमाना था!

कनिष्क के समय में कुषाण साम्राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया था। उसके राज्यकाल में रोम, मध्य एशिया तथा चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों में बड़ी वृद्धि हुई । भारत से पशु-पत्ती, वनस्पति-पदार्थ, वस्त्र, फल, श्रस्न तथा बहुमूल्य रत्न विदेशों को भेजे जाते थे। इन वस्तुश्रों के बदले में पश्चिमी देशों से सोना, चाँदी, दास-दासियाँ, घोड़े, चमकीले रंग, फल-फूलों से निर्मित पदार्थ तथा विविध धातुएं भारत श्राती थीं। इस काल में चीन का रेशम बड़ी मात्रा में भारत श्राने लगा था। राजवर्ग तथा श्रम्य संभ्रांत व्यक्ति चीनी कौशेय (रेशमी वस्त्र) धारण करना बहुत पसन्द करते थे। मथुरा, कौशांबी, श्रमरावती श्रादि स्थानों से प्राप्त कितनी ही मूर्तियों पर रेशमी वस्त्र दिखाई पड़ते हैं। भगवान बुद्ध के चीवर प्रायः इसी वस्त्र के दिखाये गये हैं। मथुरा के कलाकारों ने सौंदर्थ के श्रनिंच साधन के रूप में नारी को श्रंकित करने के उद्देश्य से सन्नतांगी सुन्दरियों को भीने चीनदेशीय दुकूलों से श्रलंकृत किया है। इन बारीक वस्त्रों से स्नियों का सुकुमार योवन तथा सौंदर्थ भाँकता-सा दिखाई पड़ता है।

मथुरा के न्यापारी भारत के विभिन्न नगरों में न्यापार के लिए जाया करते थे। कौशांबी तथा बवेलखंड के मघ राजाओं के साथ मथुरा के न्यापार- संबंध का पता चलता है। मघ राजा कौत्सीपुत्र पोठिसिरि के राज्यकाल (१४०-१७० ई०) में माथुर न्यापारी मधों की राजधानी बांधवगढ़ गये, जहाँ पर उनके द्वारा अनेक धार्मिक कार्य निष्पन्न किये गये। १४ तत्कालीन भारत के अन्य प्रमुख नगरों के साथ भी मथुरा के न्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे होंगे।

२४. मजूमदार तथा अल्तेकर—न्यू हिस्ट्री आफ दि इंडियन पीपुल, जिल्द ६, पृ० ४२।

#### अध्याय ८

# नाग तथा गुप्त शासन-काल

[ लगभग २०० ई० से ४४० ई० तक ]

कृषाणों के विजेता—ई० दूसरी शती का अन्त होते-होते मथुरा धदेश तथा उसके पश्चिम से कुपाणों की सत्ता उखड़ गई । मध्य देश तथा पूर्वी पंजाब से कुषाणों को हटाने में कई शक्तियों का हाथ था। कौशाम्बी तथा बिंध्य प्रदेश के मध राजाओं एवं पदमावती, कांतिपुरी तथा मधुरा के नाग-वंशी लोगों ने मध्य देश से तथा यौधेयों, मालबों त्रौर कुणिदों ने राजस्थान श्रीर पंजाब से क्रपाणों को भगाने में प्रमुख भाग लिया। इन सबके प्रयत्नों से कुषाण-जैसी शक्तिशाली सत्ता का, जो लगभग दो सी वर्ष तक भारत के एक बड़े भाग पर जमी हुई थी, अन्त-सा हो गया। तीसरी शती के आरम्भ से पश्चिमी शकों की भी शक्ति का हास शुरू हुआ। कुषाणों के उत्कर्ष के समय में इन शकों का अधिकार उत्तरी महाराष्ट्र, काठियावाड् और गुजरात के अतिरिक्त मालवा, सिंघ तथा राजस्थान के एक बड़े भाग पर स्थापित था। दूसरी शती के ब्रांत में सातवाहनों द्वारा पराजय के कारण शकों की शक्ति को गहरा धका पहुँचा। इसके बाद यौधेय, मालव, वाकाटक ग्रादि भारतीय शक्तियों के उत्कर्ष के कारण पश्चिमी शकों की शक्ति बहुत घट गई। ई० चौथी शती के अंत में गुप्तवंशी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा पश्चिमी शकों की शक्ति का मूलोच्छेद कर दिया गया। इस प्रकार लगभग पाँच सौ वर्षों के बाद भारत-भूमि पर से विदेशी शकों के शासन की समाप्ति हो गई।

भारशिव ना । — वाकाटक बंश के कई अभिलेखों में भारशिव नागों का नाम मिलता है। वाकाटक वंश के साथ उनके वैवाहिक संबंध का तथा शिव-भक्त भारशिवों द्वारा इस अश्वमेध यज्ञ करने के उल्लेख भी इन लेखों में भिलते हैं। उडा० काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार भारत को कुषाखों

१. "त्रंसभारसित्रवेशित-शिवलिङ्गोद्वहन-शिव—सुपिरितुष्ट-समुलादित— राजवंशानां पराक्रमाधिगत-भागीरध्यामलजल-मूर्ष्नाभिषिक्तानां दशाश्वमेधावभ्रथस्नातानाम्भारशिवानाम्।" ( प्रवरसेन द्वितीय का चम्मक से प्राप्त ताम्रपत्र )

से मुक्त करने में अगुआ यही भारशिव नाग थे और इनके ही अथरनों के फल-स्वरूप कुषाय-जैसी दुर्दोत शक्ति को मध्यदेश तथा पंजाब छोड़ कर भागना पड़ा। वायसवाल पुरायों में उल्लिखित नव नागों को भारशिव वंशी अनुमान करते हैं और उनका केन्द्र कांतिपुरी (कंतित, जि॰ मिरजापुर) बताते हैं। परंतु डा॰ अनंत सदाशिव अल्तेकर ने हाल में की गई खोजों के आधार पर डा॰ जायसवाल की उक्त तथा अन्य कतिपय मान्यताओं का खंडन किया है। उनका कहना है कि कांतिपुरी में किसी नाग-वंश के शासन के चिह्न नहीं मिलते। भारशिव-वंश के प्रवर्त कराजा 'नच' के तथाकथित सिक्कों पर 'नाग' शब्द नहीं मिलता। वीरसेन नामक राजा के बहुसंख्यक सिक्के मथुरा से प्राप्त हुए हैं, पर उनके आधार पर यह मानना कि उसने नागवंश की शाखाओं को विभिन्न केन्द्रों में जमाया तथा कुषायों को उसने तथा उसके वंशजों ने पूर्वी पंजाब से बाहर निकाल दिया, युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता।

मथु(। श्री (पद्मावती के नाम शासक नाग लोग भारत के प्रमुख श्रादिम निवासियों में से हैं। प्राचीन साहित्यिक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि ये लोग श्रनार्य थे श्रीर सर्प को देवरून में पूजते थे। महाभारत-युद्ध के पश्चात् उत्तर-पश्चिम भारत में नागों की शक्ति-प्रसार का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। इनके सरदार तक्क ने राजा परीवित को मार डाला था, जिसका बदला परीचित के पुत्र जनके जय ने नाग-यज्ञ करके लिया। उस समय के बाद से लेकर कुषाण-काल तक मथुरा या कुरुवदेश में नागों का कोई जिक्क नहीं मिलता। पुराणों में गुन्न-वंश के श्रम्युद्य के पहले मथुरा में सात नागवंशी राजाशों के राज्य करने का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार कांतिपुरी, विदिशा तथा पद्मावती (वर्त मान पदम पद्माया, मध्यभारत) में भी नागों के शासन का पता पुराणों से चलता है। पर कुछ नामों के श्रतिरक्त पुराणों में इन राजाशों के कोई श्रन्य विवरण नहीं मिलते।

२. देखिए जायसवाल—हिस्ट्री आफ इंडिया (१४० - ३४० ई०) प्र०१६३३ ई०, पृष्ठ १-३२ ।

३. अल्तेकर-न्यू हिस्ट्री आफ दि इंडियन पीपुल, जि० ६, ७० २४-२८, ३६-४० ।

पुराणों के अनुसार पद्मावती में नो नाग राजाश्रों ने राज्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि मथुरा श्रोर पद्मावती के नाग शासक एक ही मुख्य शासा के थे, जो 'भारशिव' कहलाती थी। इन भारशिव राजाश्रों ने शेव उपासना को बढ़ाया। श्रभिलेखों के श्रनुसार ये राजा श्रपने कंधों पर शिव-लिंग वहन करते थे। श्रपने पराक्रम से इन्होंने भागीरथी (गंगा) तक के प्रदेश को जीत कर श्रपना यश बढ़ाया था श्रोर दस श्ररवमेध यन पूरे किये थे। उक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि पद्मावती-मथुरा के नागों के श्रधिकार में वर्तमान श्रागरा किसरनरी, भाँसी किमरनरी का परिचमी भाग, धौलपुर तथा ग्वालियर का\_उत्तरी भाग सिम्मिलित था।

सिकों श्रीर श्रभिलेखों के श्राधार पर श्रव तक निम्नलिखित नाग-राजाश्रों के नामों का पता चला है—

भीस नाग, विभु नाग, प्रभाकर नाग, स्कन्द नाग, बृहस्पति नाग, व्याष्ठ नाग, वसु नाग, देव नाग, भवनाग, गणपति नाग, महेरवर नाग<sup>६</sup> तथा

४. वर्तमान पद्म पवाया मथुरा से लगभग १२४ मील दिल्ला में है । पद्मावती तथा मथुरा में नागवंश का अभ्युद्य ई० दूसरी शती के उत्तरार्ध में हो गया होगा। प्रारम्भ में कुछ वर्षों तक ये लोग कुषाण शासकों की अधीनता में रहे होंगे। उत्त दोनों नगरों में इस काल में नागों की उन्नति का कारण क्या था, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। हो सकता है कि नाग-पूजा तथा शिवोपासना का यहाँ तत्कालीन प्रचलन भी एक कारण रहा हो। उत्त दोनों स्थानों में इस काल की निर्मित सर्पवित्रह (नागकल) तथा पुरुपवित्रह में नागदेवों की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मथुरा-कला में उत्तर कुपाण-काल की बलराम की मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। बलराम श्रीकृष्ण के बड़े भाई थे और उन्हें शेषनाग का अवतार माना गया है। पद्मावती से प्राप्त नाग-सिकों पर शिवजी का त्रिशूल और उनका वैल नंदी मिलता है।

४. डा० जायसवाल के मतानुसार ये ऋश्वमेध यज्ञ काशी के दशाश्वमेध घाट पर किये गये थे, जिसके कारण इस घाट की उक्त संज्ञा हुई।

६. इसका पता लाहोर से प्राप्त एक सुद्रा से चला है, जिसमें इसे महा-राज नागभट्ट का पुत्र कहा है—दे० दि एज आफ़ इम्पीरियल यूनिटी (भा० विद्या भवन, वंबई, १६४१), पृष्ठ १६६। परंतु मथुरा या पद्मावती के नागवंश के साथ इसके संबंध का कुछ ठीक पता नहीं चलता।

नागसेन। " यदि इनमें वीरसेन का नाम श्रीर जोड़ दिया जाय तो श्रव तक ज्ञात नाग राजाश्रों की संख्या तेरह हो जाती है।

यह कहना किठन है कि उक्त सूची में से कितने राजायों ने पद्मावती पर यौर कितनों ने मथुरा पर शासन किया । इनके पारस्परिक संबंध का भी ठीक पता नहीं चलता । इन राजायों में से गणपित नाग, भवनाग तथा वीरसेन के सिक्के मथुरा से काफी संख्या में मिले हैं, जिससे अनुमान होता है कि उक्त राजायों ने मथुरा पर शासन किया । वीरसेन के सिक्कों के त्रितिरक्त उसका एक लेख भी फर्ष खाबाद जिले के जनखट नामक स्थान से मिला है । यह लेख वीरसेन के १३ वें राज्य वर्ष का है । इससे पता चलता है कि वीरसेन एक शक्तिशाली शासक था त्रीर उसका त्राधिपत्य मथुरा के दिच्चिए-पूर्व में फर्ष खानद जिले तक फैल गया था । बहुत संभव है कि वीरसेन के ही समय में नाग-सत्ता गंगा-तट तक पहुँच गई हो ।

पद्मावती के नाग शासकों में भवनाग का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इसका शासन-काल २०४ ई० से २४० ई० तक माना जाता है। इसकी लड़की का विवाह वाकाटक वंशी गौतमीपुत्र के साथ हुआ था। वाकाटक वंश के अभिलेखों में इस वैवाहिक संबंध का उल्लेख बराबर मिलता है। इससे पता चलता है कि चौथी शती के प्रारंभ में नागों की शक्ति बढ़ी-चड़ी थी और भारत की तत्कालीन बड़ी शक्तियाँ उनके साथ संबंध स्थापित करना गौरव-जनक मानती थीं। गौतमीपुत्र की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुद्रसेन प्रथम को वाकाटक वंश का आधिपत्य कायम करने में अपने नाना भवनाग से बड़ी सहायता प्राप्त हुई।

ई० चौथी शती के मध्य में जब समुद्रगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था, उसन्समय मथुरा का राजा गणपित नाग तथा पद्मावती का शासक नागसेन था। ये दोनों समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित हुए

जागसेन का नाम समुद्रगुप्त के प्रयाग लेख में मिलता है । बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में भी नागसेन का उल्लेख किया है।

च. डा० दिनेशचन्द्र सरकार का अनुमान है कि गण्पित नाग तथा नागसेन दोनों पद्मावती के वंश के थे और पहले की मृत्यु के बाद दूसरा राज्य का अधिकारी हुआ-दे० दि एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ० १७०। परन्तु ठीक यही जान पड़ता है कि ये दोनों समकालीन थे और एक मथुरा में तथा दूसरा पद्मावती में शासन कर रहा था।

श्रीर उनका राज्य गुप्त-साम्राज्य का श्रंग बना लिया गया । डा॰ श्रल्तेकर का श्रनुमान है कि प्रयाग-लेख में श्रार्यावर्त के जिस राजा नागदत्त का उल्लेख हुश्रा है वह संभवतः मधुरा के ही राजवंश का था श्रीर उसका श्रधिकार संभवतः उत्तरी दोश्राब पर था।

यद्यपि समुद्रगुप्त के द्वारा पद्मावती तथा मधुरा के मुख्य नागवंश के राज्य का अन्त कर दिया गया, तो भी नाग लोगों का गौरव गुप्त काल तथा उसके बाद तक बना रहा। स्वयं समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का विवाह नागवंश की कन्या कुबेरनागा के साथ किया। स्कन्दगुप्त के समय ( ४४५-६७ ई० ) में गंगा-यमुना के बीच अंतर्वेदी का गोप्ता ( प्रांतपाल ) शर्वनाग नामक नागवंशीय व्यक्ति था। राज्य के अन्य उच्च पदों पर भी नाग-वंश के लोग नियुक्त रहे होंगे।

नाम शासन-काल नागों के शासन काल में मथुरा में शैव धर्म की विशेष उन्नित हुई । नाग देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण भी इस काल में बहुत हुआ। अन्य धर्मों का विकास भी साथ-साथ होता रहा । ३५३ ई० में मथुरा के जैन श्वेताम्बरों ने स्कन्दिल नामक आचार्य की अध्यत्तता में मथुरा में एक बड़ी सभा का आयोजन किया । इस सभा में कई धार्मिक अन्थों के शुद्ध पाठ स्थिर किये गये। इसी वर्ष दूसरी ऐसी सभा वलभी में हुई । नागों के समय में मथुरा और पद्मावती नगर बड़े समृद्ध नगरों के रूप में विकसित हुए । यहाँ विशाल मन्दिर,महल,मठ, स्तूप तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। धर्म, कला-कौशल तथा व्यापार के ये प्रधान केन्द्र हुए । नाग-शासन का अन्त होने के बाद मथुरा को राजनैतिक केन्द्र होने का गौरव फिर कभी न प्राप्त हो सका । गुप्त-शासकों के द्वारा पाटलिपुत्र, अयोध्या तथा उज्जियनी को राजधानी बनाया गया। गुप्त-काल के बाद कनौज को यह स्थान मिला और कई शताब्दियों तक कनौज उत्तर भारत का प्रधान राजनैतिक केन्द्र बना रहा।

उत्तर भारत पर गुप्त वंश का श्राधिपत्य स्थापित होने के पहले विभिन्न भागों में जो गण्राज्य तथा श्रन्य राज्य विद्यमान थे उनका संज्ञिप्त वर्णन श्राने किया जाता है।

श्रुलतेकर—वही, पृ० ४० । अच्युत नाम के जिस राजा का नाम प्रयाग लेख में मिलता है और जिसके सिक्के अहिच्छत्रा और उसके आस-पास बड़ी संख्या में मिलते हैं, वह भी डा० अल्तेकर के अनुसार मधुरा के नाग-वंश से ही संवंधित था।

योधिय--- भारत से विदेशी सत्ता को हटाने का सबसे ऋधिक औय यौधेयों ° को दिया जा सकता है। यौधेय यसना के पश्चिम में एक प्रमुख शक्ति थे । जब इन्होंने देखा कि कुषाण सत्ता कमजोर पढ़ गई तब यौधेयों ने कुणिंद श्रीर मालव गण की सहायता से कुषाणों से लोहा लेने का निरचय किया और अन्त में उन्हें परास्त कर पंजाब के उत्तर की और खदेड़ दिया। उनकी देखा-देखी पूर्व में नागों और मधों ने भी यमना के पूर्वी प्रदेश से कुषाणों को भगाने का कार्य पूरा किया। यमना और सतलज निहयों के बीच के विस्तृत भाग से यौधेयों के सिक्क वड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इन सिकों पर लिखी हुई बाह्यी लिपि से पता चलता है कि यौधेयों द्वारा ये सिक्को तीसरी-चौथी शती में जारी किये गये थे। सिक्कों तथा प्राचीन साहित्यिक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि यौधेयों में गएतन्त्र-प्रथा कई शताब्दी पहले से प्रचित्तत थी। कुषाणों के भगाने के बाद यौधेयों की सत्ता बहावलपुर से लेकर पूर्व में गुड़गावँ जिले तक स्थापित हो गई । कुषाणों के ऊपर यौधेयों की महान विजय के उपलच्च में कुछ ऐसे नये सिक्क जारी किये गये जिन पर 'यौधेय गगस्य जयः' लिखा रहता है । इन सिक्कों पर सेनापित कार्तिकेय की मूर्ति रहती है, जो बहुत प्राचीन काल से यौधेयों के इष्टदेव थे । ई० चौथी शती के मध्य में गुप्त सम्राट् ससुद्रगुप्त ने यौधेयों पर विजय प्राप्त की । परंतु उसने यौधेय गण को निम् ल नहीं किया।

कुणिद — कुषायों से लोहा लेने में योधेयों को कुणिद तथा अर्जु नायन लोगों से सहायता प्राप्त हुई थी। ये दोनों भी गणराज्य थे। कुषायों के द्वारा पिछली दो शताब्दियों के शासन-काल में इनकी स्वाधीनता पर श्राघात

१०. यौधेयों का नाम पाणिनि की अष्टाच्यायी (४, ३, ११७) में 'आयुध-जीवी संघ' के अंतर्गत आया है। महाभारत (२, ३४, ४-तथा १, ६४, ७४-६) में भी इनकी चर्चा मिलती है। यौधेयों के सिक्के ई० पू० २०० से प्रारंभ होने लगते हैं। 'बहुधान्यक' प्रदेश में प्रसिद्ध नगर रोहीतक था, जहाँ यौधेयों की टकसाल थी। इनका दूसरा बड़ा नगर सुनेत (सौनेत्र) था। कुषाणों के पहले यौधेयों का आधिपत्य उत्तरी राजस्थान तथा पूर्वी पंजाब पर था। कनिष्क के समय में उनका शासन समाप्त हुआ। १४४ ई० के लगभग महाच्त्रप रुद्रदामन ने यौधेयों को पराजय दी। कुषाण-शक शक्ति का हास होने पर यौधेयों ने अपनी स्वततंत्रता फिर घोषित कर दी।

पहुँचाया गया था। कुणिदों का अधिकार सतलज और व्यास निह्यों के बीच में था। इनके कुछ सिक यौधेय सिक्कों से मिलते-जुलते प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरी शती के मध्य में कुणिंद लोग यौधेयों के ही श्रंतर्गत हो गये, क्योंकि इसके बाद के कुणिंद सिक्के उपखब्ध नहीं हुए।

अजु नायन (या आर्जु नायन) — वर्ज मान जयपुर और आगरा की भूमि पर अर्जु नायनों का अधिकार था । इन लोगों ने भी विदेशी सत्ता को भारत से हटाने में भाग लिया। अर्जु नायनों का गणराज्य ई० चौथी शती के मध्य तक जारी रहा, जब कि समुद्रगृप्त ने उन्हें परास्त कर अपने अधीन कर लिया। इस्त्र चिद्वानों का अनुमान है कि कुणिंदों की तरह अर्जु नायन लोग भी यौथेयों के साथ मिल गये और गुप्तवंश के अभ्युद्य के पूर्व इन तीनों की एक सम्मिलित प्रजातांत्रिक शक्ति स्थापित हो गई। "

मालव — गुप्त चंश के अभ्युद्य के पहले पंजाब, राजस्थान और मध्य-देश में नाग वंश तथा उक्त तीन गणराज्यों के अतिरिक्त अन्य कई राज्य विद्यमान थे। अजमेर-टोंक और मेवाड़ के भूभाग पर मालव गण का अधिकार था । सिकन्दर के समय में मालव गए। का राज्य रावी-सतलज दोश्राब पर था। ई॰ पू॰ र७ में मालवों ने उज्जियनी के शकों को परास्त कर एक नया संवत चलाया था। क्रषाण-प्रभुता के समय मालवों का स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और उनका प्रदेश पश्चिमी चत्रपों के साम्राज्य में मिला दिया गया । यद्यपि पहली श्रीर दूसरी शताब्दी में मालव लोग शकों से बराबर मुठ-भेड़ें लेते रहे, पर वे शकों की प्रबल शक्ति के कारण अपने प्रदेश पर अधिकार स्थापित न कर सके । कुषाणों की पराजय के बाद पश्चिमी शकों की शक्ति को गहरा धक्का पहुँचा और स्वातन्त्य-श्रेमी मालव लोगों ने पुनः अपना श्रिवकार प्राप्त किया । २२४ ई० से लेकर समुद्रगुप्त के समय तक मालवों ने श्रपनी स्वाधीनता कायम रक्खी। तीसरी श्रीर चौथी शती के मालव-गण के ताम्र-सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिनसे उनकी स्वतन्त्र सत्ता का पता चलता है। समुद्रगुप्त ने अपनी विजय द्वारा मालवों को गुप्त शासन के अधीन कर लिया, पर उसने यौधेयों आदि की तरह मालव गए को भी निम् ल नहीं किया । गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ ये गणराज्य कुमारगुप्त प्रथम के शासन-काल तक जारी रहे । इसके बाद संभवतः हुगों द्वारा उनकी समाप्ति कर दी गई।

११. अल्तेकर—वही, पृष्ठ ३२।

अन्य राज्य — इस काल के अन्य उल्लेखनीय राज्य मझ, मौखरी तथा मघ लोगों के थे। मझें का गणराज्य रावी और चिनाव निद्यों के बीच में था, जिसकी राजधानी संभवतः स्थालकोट थी। मौखरियों का राज्य कोटा के आस-पास था। कोटा के समीप बड़वा नामक स्थान से २३६ ई० का एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें मौखरियों के 'महासेनापित' बल का नाम आया है। 'महासेनापित' उपाधि से अनुमान होता है कि ये मौखरी लोग या तो पिश्चमी चत्रपों के या नागों के अधीन शासक थे। मधवंशी राजाओं का शासन प्राचीन वत्स राज्य तथा बवेलखंड पर था। पहले भूमाग की राजधानी कौशाम्बी तथा दूसरे की बांधवगढ़ थी। इन राजाओं के अभिलेख तथा सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस वंश के शासकों—वासिष्ठीपुत्र भीमसेन, कौत्सीपुत्र पोठसिरि, भड़मघ, शिवमय, वैश्ववण आदि का पता चला है। मधों के बाद नव, पुष्पश्री आदि कुछ राजाओं के नाम सिक्कों द्वारा ज्ञात हुए हैं। समुद्रगुप्त ने ३५० ई० के लगभग इस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मधुरा के नाग वंश के समकालीन मधुरा के चारों और अनेक छोटे-बड़े राज्य स्थापित हो गये थे । इनमें से कुछ राज्यों में प्रजातन्त्र और शेष में नुपतन्त्र था। कुषाणों के बाद लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक उत्तर भारत में कोई ऐसी शक्ति न थी जो एक प्रबल केन्द्रीय सत्ता की स्थापना करती। तीसरी शती के आरम्भ में सातवाहनों का अंत होने पर दिख्य में भी इसी प्रकार की स्थिति विद्यमान थी। गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त ने ई० चौथी शती के मध्य में एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण कर उक्त विश्रङ्ख-लित स्थिति का अंत कर दिया।

# गुप्त वंश

ई० चौथी शती के आरम्भ में मगध में 'महाराज गुत' के द्वारा गुतवंश की स्थापना की गई । उसका लड़का घटोत्कच हुआ, जिसका पुत्र चंद्रगुत प्रथम ३२० ई० में पाटलिपुत्र की राजगदी पर बैठा। उसने 'महाराजाधिराज' उपाधि ग्रहण की। वैशाली के प्रसिद्ध लिच्छ्रिव गखतन्त्र की कन्या कुमारदेवी के साथ विवाह कर चंद्रगुत ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। चंद्रगुप्त के राज्यारोहण्वर्ष से एक नये संवत् का प्रारंभ हुआ, जो 'गुप्त संवत्' नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक उदलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के समय में गुप्त-शासन

का विस्तार दिच्या बिहार से लेकर अयोध्या तक था । १२ इस राज्य की राजधानी पाटलियुत्र थी।

समुद्रगुप्त ( ३३४-३७६ ई० )—चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समृद्रगुप्त बड़ा पराक्रमी एवं महत्वाकांची शासक हुआ । उसके द्वारा भारत की दिग्विजय की गई, जिसका विवरण इलाहाबाद किले के प्रसिद्ध शिला-स्तम्भ पर विस्तारपूर्वक दिया है। 93 इस लेख के श्रनुसार समृद्रगुप्त ने दिच्च कोशल होते हुए केरल, विष्टपुर, कोट्टूर, कांची आदि दक्तिगापथ के प्रदेशों को जीत कर वहाँ अपनी विजय-पताका फहराई । इन राज्यों को उसने अपने साम्राज्य में न मिला कर केवल उनके शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार कराई। परंतु आर्यावत में समुद्रगुप्त ने 'सर्वराजोच्छेत्ता' व वाली नीति का अवलम्बन किया । यहाँ के अनेक राजाओं को परास्त करने के बाद उसने उनके शासन को समाप्त कर दिया। उत्तरापथ के जिन ऐसे पराजित राजाओं के नाम प्रयाग-स्तम्भ पर मिलते हैं वे ये हैं—रुद्धदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्र-वर्मन्, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी तथा बलवर्मा । इनके अतिरिक्त समुद्रगुप्त ने च्राटविक ( विंध्य के जंगली भाग ) के राजाओं, हिमालय प्रदेश के शासकों तथा मालव, श्रज्ञ नायन, यौधेय, मद्र, श्राभीर, प्रार्ज्ज न, सनकानिक, काक, खरपरिक म्यादि म्रानेक गए राज्यों को भी भपने मधीन कर उनसे कर चस्ल किया। उत्तर-पश्चिम के 'देवपुत्र शाही शाहानुशाही' वृषाणों एवं शक-सुरुएडों तथा दिच्या के सिंहल आदि द्वीप-वासियों से भी उसने विविध उप-हार प्रहुण किये । इस प्रकार समुद्रगुप्त ने प्रायः समस्त भारत पर अपनी विजय-वैजयंती फहरा कर गुप्त-शासन की धाक जमा दी।

मथुरा प्रदेश पर अधिकार — उत्तरापथ के उपयु क्त विजित राज्यों में मथुरा भी था, जिसे जीत कर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का एक अंग बना लिया। मथुरा के जिस शासक को उसने पराजित किया वह गण्पति नाग

१२. "श्रनुगङ्गाप्रयागं च साकेतं मगधान्स्तथा । एताञ्जनपदान्सर्वान् भोदयन्ते गुप्तवंशजाः ॥"

१३. इसी स्तम्भ पर सम्राट् अशोक का भी एक लेख खुदा है।

१४. समुद्रगुत्र के कुछ ििकों पर भी उसकी 'सर्वराजोच्छेता' उपाधि मिलती है। उसकी दूसरी प्रसिद्ध उपाधि 'पराक्रमांक' भी समुद्रगुप्त के अतिशय पराक्रम को सूचित करती है।

था। पद्मावती का तत्कालीन नाग शासक संभवतः नागसेन था, जिसका नाम प्रयाग-लेख में श्राया है। उक्त लेख में नंदी नामक एक श्रन्य शासक का भी नाम है। वह भी संभवतः नाग राजा था श्रीर विदिशा के नागवंश का था।

मधुरा के नाग-शासन का अंत करने के बाद समुद्रगुप्त ने यहाँ की क्या व्यवस्था की, इसका ठीक पता नहीं चलता । उसके समय में गुप्त-साम्राज्य की राजधानी पाटलिएुत्र थी । इस साम्राज्य को उसने कई भागों ( 'विषयों' ) में बाँटा होगा। समुद्रगुष्त के उत्तराधिकारियों के श्रमिलेखों से ज्ञात होता है कि गंगा-यमुना के बीच का दोग्राब 'ग्रंत वेंदी विषय' के नाम से प्रसिद्ध था । स्कन्दगुष्त के समय श्रंतर्वेदी का शासक ( 'विषयपति' ) शर्वनाग था। संभव है कि शर्वनाग के पूर्वज भी इस प्रदेश के प्रशासक रहे हों । हो सकता है कि समुद्रगुप्त ने मधुरा श्रीर पद्मावती के नागें। की शक्ति श्रीर स्थिति को देखते हुए उन्हें शासन के उच्च पदों पर रखना वांछनीय समका हो। साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा की सुरचा का भी प्रश्न था। समुद्रगुष्त के द्वारा यौधेय, मालव, ऋर्जु नायन,मद्र ऋादि प्रजातन्त्र-प्रेमी जातियाँ संभवतः इसी लिए अधीनतासूचक कर-मात्र लेकर छोड़ दी गई। इन जातियों तथा नागां ने पंजाब तथा मध्य देश से विदेशी सत्ता को हटाने में जो भाग लिया था उसे समुद्रगुप्त भूला न होगा । परंतु समुद्रगुप्त की एक बड़ी भूल यह कही जा सकती है कि उसने भारत के उत्तर-पश्चिमी नाके की सुरज्ञा की श्रोर सम्यक् ध्यान नहीं दिया। यदि वह गांधार प्रदेश तथा खेबर दरें की वैसी ही नाकेबंदी कर देता जैसी कि उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रीर कुषाण सम्राट् कनिष्क ने की थी, तो भारत का भविष्य बहुत समय तक सुरन्तित रह सकता त्रीर फिर उधर से शकों या हुणों को बढ़ कर मध्यदेश या उसके आगे तक त्राने की हिम्मत न पड़ती। ऐसा न करने का जो अवश्यंभावी फल हुआ उसकी चर्चा श्रागे की जायगी।

समुद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं इस प्रकार हो गईं— उत्तर में हिमालय, दिल्ला में नर्मदा नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्रा तथा पश्चिम में यमुना और चम्बल नदियाँ। उत्तर-पश्चिम के उपयुक्त गणराज्य तथा गांधार और काश्मीर के कुषाण, शक और मुरुष्ड एवं दिल्लापथ के अनेक राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। दिग्विजय की समाप्ति के बाद समुद्रगुप्त

१४. शिशुनंदि नामक एक राजा का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है।

ने एक श्रश्वमेध यज्ञ भी किया। इस यज्ञ के सूचक सोने के सिक्के भी उसने चलाये। इन सिक्कों के अतिरिक्त समुद्रगुप्त के अन्य अनेक भाँति के स्वर्ण-सिक्के मिले हैं।

रामगुप्त — समुद्रगुप्त के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का पता चलता है, जो संभवतः कुछ ही दिनों के लिए साम्राज्य का श्रधिकारी रहा। 'देवीचंद्र-गुप्तम्' नामक नाटक तथा 'हर्षचरित', 'श्टङ्गार-प्रकाश', 'नाट्य-दर्पण', 'काव्य-भीमांसा' श्रादि ब्रन्थों से रामगुप्त का पता चलता है। इनमें ब्राप्त उल्लेखों से ज्ञात होता है कि रामगुप्त बड़ा भीरु शासक था। उसके समय में शकों ने ग्रप्त साम्राज्य पर धाषा बोल दिया। रामगुप्त शकों की भारी फौज देखकर घबड़ा गया त्रौर उनके साथ उसने संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । शकराज ने संधि की यह शर्व रखी कि रामगुप्त की पटरानी ध्रु बदेवी १६ उसे सौंप दी जाय! जब रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त को शकराज का यह गर्हित प्रस्ताव तथा उस पर अपने भाई की सहमति का पता चला तो वह क्रोध से जल उठा ! उसने ध्वदेवी का रूप धारण कर शक-राज को, मिलने के बहाने, उसी के शिविर में मार डाला १७। चंद्रगुप्त के पराक्रम तथा चातुर्थ से शत्रु की फौज परास्त हुई श्रीर शक लोग साम्राज्य की सीमा के बाहर खदेड़ दिये गये। इसके बाद चंद्र-गुप्त ने क्लीवजनोचित कार्य करने वाले अपने भाई रामगुप्त का भी वध करके ध वदेवी को अपनी पटरानी बनाया। ग्रब स्वयं चंद्रगुप्त गुप्त-साम्राज्य का स्वामी बना। अपने साहस, पराक्रम तथा दान-वीरता के कारण चंद्रगुप्त प्रजा का खतिश्य प्रिय हो गया। १<sup>९</sup>८

चंद्रगुष्त द्वितीय (३७६-४१३ ई०)—चंद्रगुप्त द्वितीय 'विक्रमादित्य' के नाम से प्रसिद्ध है। लेखों से ज्ञात होता है कि इसने ध्रुवदेवी के अतिरिक्त

१६. इसका दूसरा नाम ध्रुवस्वामिनी भी मिलता है।

१७. ऐसा अनुमान है कि यह घटना मथुरा नगर या उसके समीप ही घटी। वाणभट्ट ने हर्षचरित में इसका उल्लेख इस प्रकार किया है— "अरिपुरे च परकलत्रकामुकं कामिनीवेशगुप्तश्चन्द्रगुप्तः शकपितम-शात्तयत्" (हर्षच०, ४,१)।

१८. राष्ट्रकूट-वंश के संजन-ताम्रपत्र में भी इसका जिक्क मिलता है—
"हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरहेवीं च दीनस्तथा ।
लच्चं कोटिमलेखयन्किल कलौ दाता स गुप्तान्वयः ॥"

नागवंशी कन्या कुवेरनागा से भी विवाह किया, जिससे प्रभावती नामक पुत्री का जन्म हुआ। यह प्रभावती गुप्ता वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय को ब्याही गई। वाकाटक लोगों की शक्ति उस समय बढ़ी-चढ़ी थी और वे वर्त मान मध्य प्रदेश के एक बड़े भाग तथा महाराष्ट्र के उत्तरी भाग के स्वामी थे। अपने साम्राज्य के दक्षिण में विद्यमान इस बढ़ती हुई शक्ति के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त ने राजनीति-कुशलता का परिचय दिया। इस मैत्री से गुप्तों को अपनी शक्ति बढ़ाने में बड़ी सहायता मिली।

इसके बाद चन्द्रगुप्त ने पश्चिमी शकों को उखाड़ फेंकने का विचार दर किया। वह स्वयं इसके लिए विदिशा गया श्रीर वहाँ श्रपने मंत्रियों तथा सेना-नायकों श्रादि से विचार-विमर्श कर उसने शकों पर चढ़ाई कर दी। शक लोग पूरी तरह पराजित हुए श्रीर पश्चिमी मालवा, सौराष्ट्र तथा गुजरात से उनका शासन सदा के लिए समाझ कर दिया गया। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त ने उज्जयिनी को श्रपने पश्चिमी साम्राज्य का केन्द्र बनाया। चंद्रगुप्त ने बंगाल पर चढ़ाई कर उसे भी जीता। फिर उत्तर-पश्चिम की श्रोर सिंधु नदी को पार कर उसने बाह्नीकों को परास्त किया। कुछ विद्वानों का श्रनुमान है कि चंद्रगुप्त ने ही यौधेय, मालव, कुर्गिद श्रादि श्रनेक गणराज्यों की समाप्ति की। परंतु इस संबंध में यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। संभवतः उक्त गणराज्य ई० पाँचवीं शती में हुणों के द्वारा समाप्त किये गये।

चंद्रगुप्त के शासन-काल में उज्जयिनी, पाटलिपुत्र और अयोध्या नगरीं की बड़ी, उन्नति हुई। इसके समय में विद्या और लिलत कलाओं की प्रगति का अनुमान तत्कालीन साहित्य एवं कला-कृतियों से लगाया जा सकता है। महा-किव कालिदास-जैसे प्रतिभासंपन्न किव और लेखक इसी समय में हुए, जिनकी रचनाएँ भारतीय साहित्य में अमर हैं और उस 'स्वर्णयुग' की मधुर स्मृति आज तक सँजोये हुए हैं।

तरकालीन मथुरा की दशा—चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के तीन लेख अब तक मथुरा नगर से प्राप्त हुए हैं। पहला लेख १९ गुप्त संवत् ६९ (३८० ई०) का है। यह मथुरा नगर में रंगेश्वर महादेव के समीप चंद्रल-मंद्रल बगीची से प्राप्त हुआ था। लेख लाल पत्थर के एक अठपहलू खंभे पर उत्कीर्ण है। यह चंद्रगुप्त के पाँचवें राज्यवर्ष में लिखा गया था।

१६. मथुरा संग्रहालय ( सं० १६३१ )।

लंख में उदिताचार्य के द्वारा उपिमतेश्वर तथा किपलेश्वर नामक शिव-प्रतिमात्रों की प्रतिष्ठापना का जिक है। जिस खंमे पर यह उत्कीर्ण है उस पर अपर त्रिशृल तथा नीचे दर्राधारी रुद्ध (लकुलीश) की मूर्ति बनी है। चंद्रगुप्त के शासन-काल के अद्यावधि उपलब्ध लेखों में यह लेख सब से पुराना है। तक्कालीन मथुरा में शैव धर्म की विद्यमानता पर इसके द्वारा प्रकाश पड़ता है।

मथुरा से श्रन्य दोनों लेख कटरा केशवदेव से प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक र में महाराज गुप्त से लेकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक की वंशावली दी हुई है। लेख के श्रन्त में चंद्रगुप्त के द्वारा कोई बढ़ा धार्मिक कार्य सम्पन्न किये जाने का संकेत मिलता है। लेख का श्रंतिम भाग खंडित होने के कारण यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि उसमें किस धार्मिक कार्य का कथन था। बहुत संभव है कि परम-भागवत महाराजाधिराज चंद्रगुप्त के द्वारा श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया हो, जिसका विवरण इस लेख में रहा होगा। र तीसरा लेख र जन्मस्थान की सफाई कराते समय १६४४ ई० में प्राप्त हुशा है। दुर्भाग्य से यह लेख बहुत खंडित है श्रीर इसमें गुप्त-वंशावली के प्रारंभिक श्रंश के श्रतिरिक्त शेष भाग टूट गया है।

फ़ाह्मान का वर्णन चन्द्र गुप्त के शासन-काल में फाह्मान नामक चीनी पर्यटक पश्चिमोत्तर मार्ग से भारत आया । वह अन्य अनेक नगरों में होता हुआ मथुरा भी पहुँचा । इस नगर का जो वर्णन उसने लिखा है उससे मथुरा की तत्कालीन धार्मिक स्थिति का पता चलता है । वह लिखता है—

"यहाँ ( मथुरा ) के छोटे-बड़े सभी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। शाक्यमुनि ( बुद्ध ) के बाद से यहाँ के निवासी इस धर्म का पालन करते आ रहे हैं। 'मोटुलो' ( मथुरा ) नगर तथा उसके आस-पास 'पूना' (यमुना) नदी के दोनों ओर २० संघाराम ( बौद्ध मठ ) हैं, जिनमें लगभग ३,००० भिद्ध

२०. मथुरा संप्रहालय (सं० क्यू० ४)।

२१. लेख के प्राप्ति-स्थान कटरा केशवदेव से गुप्तकालीन बहुसंख्यक कला-कृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि इस काल में यहाँ अनेक सुन्दर प्रतिमात्रों सहित एक वैष्णव मंदिर था ।

२२. मथुरा संप्रहालय ( सं० ३८३४ )।

निवास करते हैं। छह बौद्ध स्तूप भी हैं। सारिपुत्र के सम्मान में बना हुआ स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दूसरा स्तूप आनंद के तथा तीसरा मुद्गज-पुत्र की याद में बनाया गया है। शेष तीनों क्रमशः अभिधर्म, सूत्र और विनय के लिए निर्मित किये गये हैं, जो बौद्ध धर्म के तीन श्रंग (त्रिपिटक) हैं।"

फाह्यान के उक्त वर्णन से पता चलता है कि उसके समय में मधुरा में बौद्ध धर्म उन्नति पर था, यद्यपि उसका यह कहना ठीक नहीं मालूम देता कि शाक्यमुनि के बाद से यहाँ के लोग इस धर्म का पालन करते त्रा रहे थे। भगवान् बुद्ध के बाद कई सौ वर्ष मधुरा में हिंदू धर्म जोर पर था, न कि बौद्ध फाह्यान ने जिन बौद्ध संघारामों का उल्लेख किया है वे यमुना नदी के दोनों स्रोर काफी दूर तक फैले रहे होंगे।

कालिदास द्वारा शूरसेन जनपद का वर्णन—महाकवि कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं। रघुवंश में कालिदास ने शूरसेन जनपद, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन तथा यमुना का उत्लेख किया है। इंदुमती के स्वयंवर में विभिन्न प्रदेशों से श्राये हुए राजाश्रों के साथ उन्होंने शूरसेन राज्य के श्रधिपति सुवेण का भी वर्णन किया है। ३३ मगध, श्रंग, श्रवंती, श्रन्ए, किलंग श्रोर श्रयोध्या के बड़े राजाश्रों के बीच शूरसेन-नरेश की गणना की गई है। कालिदास ने जिन विशेषणों का प्रयोग सुवेण के लिए किया है उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि वह एक प्रतापी शासक था, जिसकी कीर्ति स्वर्ग के देवता भी गाते थे श्रीर जिसने श्रपने शुद्ध श्राचरण से माता-पिता दोनों के वंशों को प्रकाशित कर दिया था। ३४ इसके श्रागे सुवेण को विधिवत यज्ञ करने वाला, शांत प्रकृति का शासक क्ताया गया है, जिसके तेज से शत्र लोग घवड़ाते थे।

यहाँ मथुरा और यमुना की चर्चा करते हुए कालिदास ने लिखा है कि जब राजा सुषेण अपनी प्रेयसियों के साथ मथुरा में यमुना-विहार करते थे तब

२३. रघुवंश, सर्ग ६, ४४-४१।

२४. "सा शूरसेनाधिपति सुषेणमुद्दिश्य लोकान्तरगीतकीर्तिम्। त्र्याचारशुद्धोभयवंशदीपं शुद्धान्तरच्या जगदे कुमारी॥" ( रघु०, ६, ४४ )॥

यमुना-जल का कृष्ण वर्ण गंगा की उज्ज्वल लहरों-सा प्रतीत होता था। रें यहाँ सथुरा का उल्लेख करते समय संभवतः कालिदास को समय का ध्यान नहीं रहा। इंदुमती (जिसका विवाह अयोध्या-नरेश अज के साथ हुआ) के समय में मथुरा नगरी नहीं थी। वह तो अज की कई पीड़ी बाद शत्रुघन के द्वारा चसाई गई। टीकाकार मल्लिनाथ ने उक्त रलोक की टीका करते समय ठीक ही इस संबंध में आपित की है। रें कालिदास ने अन्यत्र शत्रुघन के द्वारा यमुना-तट पर भव्य सथुरा नगरी के निर्माण का कथन किया है। रें शत्रुघन के पुत्रों— अरसेन और सुवाहु का क्रमशः मथुरा तथा विदिशा के अधिकारी होने का भी वर्णन रहावंश में मिलता है। रें

कालिदास द्वारा उहिलाखित शूरसेन के अधिपति सुषेण का नाम काल्पनिक प्रतीत होता है। पौराणिक सूचियों या शिलालेखों आदि में मथुरा के किसी सुषेण राजा का नाम नहीं मिलता । कालिदास ने उन्हें 'नीप'-वंश का कहा है। <sup>8 3</sup> परंतु यह बात ठीक नहीं जँचती। नीप द्विण पंचाल के एक राजा का नाम था, जो मथुरा के यादव-राजा भीम सात्वत के समकालीन थे। उनके वंशज नीपवंशी कहलाये।

कालिदास ने वृन्दावन और गोवर्धन का भी वर्णन किया है। वृंदावन के वर्णन से ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में इस वन का सौंदर्भ बहुत असिद्ध था खौर यहाँ खनेक प्रकार के फूल वाले लता-वृज्ञ विद्यमान थे।

२४. "यस्यावरोधस्तनचन्दनानां प्रचालनाद्वारि-विहारकाले । कालिन्दकन्या मथुरां गतापि गंगोर्मिसंसक्तजलेव भाति ॥" (रघ०, ६, ४८)।

२६. "कालिन्दीतीरे मथुरा लवणासुरवधकाले शत्रुघ्नेन निम्मीस्यत इति वद्यति त्रत्वथमधुना मथुरासम्भव, इति चिन्त्यम्।"

२७. "उपकूलं स कालिन्द्याः पुरीं पौरुषभूषणः । निर्ममे निर्ममोऽर्थेषु मधुरां मधुराकृतिः ॥ या सौराज्यश्रकाशाभिवभौ पौरविभूतिभिः। स्वर्गाभिष्यन्द्वमनं कृत्वेवोपनिवेशिता ॥" (रघु०, १४, २८-२६)

रू.. "शत्रुघातिनि शत्रुघ्नः सुवाहौ च बहुश्रुते । मथुराविदिशे स्न्वोर्निद्धे पूर्वजोत्सुकः॥" (रघु०, १४, ३६) २६. रघुवंश, ६, ४६।

कालिदास ने वृंदावन की उपमा कुबेर के चैत्ररथ नामक उद्यान से दी है। 3° गोवर्धन की शोभा का वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं--- 'हे इंदुमति, तुम गोवर्धन पर्वत के उन शिलातलों पर बैठा करना जो वर्षा के जल से धोये जाते हैं तथा जिनसे शिलाजीत जैसो सुगंधि निकलती रहती है। वहाँ

तुम गोवर्धन की समगीक कन्दराश्रों में वर्षा ऋतु में मयूरों का नृत्य देखा करना।"39

कालिदास के उपयुक्त वर्णनों से तत्कालीन शूरसेन जनपद की महत्व-पूर्ण स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है । श्रार्यावर्त के प्रसिद्ध राज-वंशों के साथ उन्होंने शुरसेन के ऋधिपति का उल्लेख किया है। 'सुषेण' नाम काल्पनिक होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि शूरसेन-वंश की गौरवपूर्ण परंपरा ई॰ पाँचवीं शती तक श्रचुरण थी । व दावन, गोवर्धन तथा यमुना-संबंधी वर्णनों से बज की तत्कालीन सुषमा भी का अनुमान लगाया जा सकता है।

कुमारगुप्त प्रथम ( ४१४-४४५ ई० )—चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम हुआ। उसके समय के अनेक लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे तन्कालीन राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का पता चलता है। गुप्त संवत् १३४ ( ४४४-४४ ई० ) का एक लेख ३२ मधुरा से भी प्राप्त हुत्रा है, जो कुमारगुप्त के श्रंतिम समय का है । इन लेखों तथा कुमारगुप्त के अनेक भाँति के सिकों से ज्ञात होता है कि उसके शासन में, कुछ श्रंतिम वर्षों को छोड़ कर, देश में शांति श्रौर सुन्यवस्था थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में साहित्य और कला की जो बहुमुखी उन्नति हुई थी वह कुमारगुष्त के समय में भी जारी रही।33

३०. "संभाव्य भर्तारममुं युवानं मृदुप्रवालोत्तरपुष्पशय्ये । वृन्दावने चैत्ररथाद्नूने निर्विश्यतां सुन्द्रि यौवनश्री:।।"(रघु०,६,४०) ३१. "ऋष्यास्य चाम्भः प्रपतोक्तितानि शैलेयगन्धीनि शिलातलानि । कलापिनां प्रावृषि पश्य नृत्यं कान्तासु गोवर्धनकन्दरासु ॥" (वही, ६, ४१)

३२. मधुरा संप्रहालय (सं० ए० ४५); यह लेख एक बुद्ध-प्रतिमा की चौकी पर उत्कीर्ण है। इसमें एक 'विहारस्वामिनी' के द्वारा दान का उल्लेख है। यह अभिलिखित मूर्ति मथुरा जेल के समीप से प्राप्त हुई थी। ३३. दे० म जूमदार तथा पुसलंकर—दि क्लासिकल एज (बम्बई, १६५४), 1 X-85 OF

हूणों तथा पुष्यिमित्रों (?) के आक्रमण — कुमारगुष्त प्रथम के श्रांतिम समय में उत्तर-पश्चिम की श्रारचित सीमा की श्रोर से हूणों का भयंकर श्राक्रमण गुष्त साम्राज्य पर हुशा। यद्यपि कुमारगुष्त के यशस्वी पुत्र स्कन्दगुष्त ने हूणों का कड़ा मुकावला किया, तो भी इन बर्वरों के भीषण श्राक्रमणों ने गुष्त साम्राज्य को डगमगा दिया। कुमारगुष्त के समय में ही पूर्वी मालवा तथा पंजाब पर हूणों का श्रिष्ठकार स्थापित हो गया। उसकी मृत्यु के बाद स्कन्दगुष्त बड़ी कठिनाई से श्रपने साम्राज्य का भाग हूणों से छुड़ा सका। गुष्त-शासन के दूसरे प्रवल शत्रु 'पुष्यिमित्र' लोग थे। ये संभवतः नर्भदा-तट के रहने चाले थे। स्कंदगुष्त के भीतरी-शिलालेख से ज्ञात होता है कि इन लोगों के श्राक्रमणों से भी गुष्त साम्राज्य को बड़ी चित्र पहुँची, जिसे बाद में स्कन्दगुष्त ने सँभाल लिया।

स्कंद्गुप्त ( ४५५-४६७ ई०)—स्कन्दगुप्त बड़ा वीर एवं योग्य शासक था। वह ऐसे समय में सिंहामन पर बैठा जब कि एक छोर पारिवारिक कत्तह विद्यमान थी<sup>3 ह</sup> और दूसरी छोर शत्रुओं का प्रबल भंभावात गुप्त-शासन के अस्तित्व को ही संकटपूर्ण बना रहा था। स्कन्दगुप्त ने इन प्रतिकृत्त परिस्थितियों का साहस के साथ सामना किया। भीतरी ( जि॰ गाजीपुर ) से प्राप्त लेख से पता चलता है कि पिता की मृत्यु के बाद स्कन्दगुप्त ने डगमगाती हुई वंशलक्मी को पुनः प्रतिष्ठापित किया। हूर्णों के साथ युद्ध करते समय पृथिवी काँप उठी। भीतरी के लेख से स्पष्ट पता चलता है कि हूर्णों के साथ सकन्दगुप्त का भयंकर संग्राम हुआ। उप जिन हुद्गित बर्वर हूर्णों ने पाँचवीं शती

३४. स्कंद्गुप्त को अपने सौतेले भाई पुरुगुप्त तथा संभवतः वंश के कित-पय अन्य लोगों से अधिकार के लिए भगड़ना पड़ा था। पुरुगुप्त की माता अनंतदेवी सम्राट् कुमारगुप्त की पटरानी थी और वह सम्राट् की मृत्यु के बाद अपने लड़के को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु के अनंतर साम्राज्य के लिए भगड़ा और भी बढ़ा।

३४. "हू एोर्थ्यस्य समागतस्य समरे दोभ्यां घरा कम्पिता।" तथा-"पितरि दिवसुपेते विसुतां वंशलक्ष्मी भुजवलविजितारिर्थ्यः प्रतिष्ठाप्य भूयः। जितमितिपरितोषान्मातरं सास्त्रनेत्रां हतरिपु-रिव कृष्णो देवकीमभ्युपेतः।।"

में युरोप को रौंद डाला था श्रौर शक्तिशाक्षी रोम साम्राज्य का श्रन्त कर पश्चिमी एशिया में तहलका मचा दिया था, उनसे भारत की रचा कर स्कब्द-गुप्त ने महान् शौर्य का परिचय दिया !<sup>3 ६</sup>

स्कन्दगुप्त के समय का एक ताम्रपत्र बुलंदशहर जिले के इंदौर (प्राचीन इंद्रपुर) नामक गांव से मिला है। यह लेल गुप्त संवत् १४६ (४६४-६६ ई०) का है। इस महत्वपूर्ण लेख से ज्ञात होता है कि उस समय गंगा-यमुना के दोत्राब ( ग्रंतवेंदी ) पर विषयपित शर्वनाग नियुक्त था। ३० लेख में देवविष्णु नामक एक चतुर्वेदी बाह्मण के द्वारा इंद्रपुर के सूर्य-मंदिर में दीपक जलाने के लिए श्रचय कोष के रूप में दान देने का विवरण मिलता है। इस लेख में स्कन्दगुप्त की उपाधि 'परम महारक महाराजाधिराज' लिखी है श्रोर उसके शासन को 'श्रमिवर्द्ध मान-विजयराज्य' कहा गया है। इन बातों से ज्ञात होता है कि उक्त लेख के समय तक गुप्त साम्राज्य में शांति स्थापित हो चुकी थीं श्रोर प्रजा द्वारा धार्मिक कार्य श्रच्छी प्रकार से संपन्न किये जाते थे। उक्त लेख के दो वर्ष बाद गुप्त संवत् १४६ (४६७-६६ ई०) का एक दूसरा लेख इला-हाबाद जिले के गढ़वा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें भी गुप्त-शासन के लिए 'प्रवर्द्ध मानविजयराज्य' कहा गया है। इस लेख से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्कन्दगुष्त ने हूणों को जो करारी हार दी उसके कारण उन्होंने उसके जीवनकाल में फिर कोई श्राक्रमण नहीं किया।

स्कन्दगुष्त के समय का एक अन्य संस्कृत शिलालेख जूनागढ़ से भी मिला है, जिससे पता चलता है कि उस समय गुष्त सम्राट् द्वारा नियुक्त सौराष्ट्र का प्रशासक पर्णदत्त था । पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित गिरिनगर (गिरनार) का अधिकारी था । उसके समय में सुदर्शन नामक एक बड़ी भील

३६. विदेशी अक्रान्ताओं पर इस असाधारण विजय के कारण भारतीय जनता में अपने प्रिय सम्राट् के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी और उसने स्कंद्गुप्त का अभिनंदन 'विक्रमादित्य' उपाधि के द्वारा किया होगा। स्कंद् के सिक्कों पर 'विक्रमादित्य' (कुछ पर 'क्रमादित्य') उपाधि मिलती है।

३७. रार्बनाग का केंद्र संभवतः मथुरा नगर था। ताम्रपत्र का प्राप्ति-स्थान मथुरा नगर से कुछ ही मील दूर अनुपराहर कस्बे के पास है। गुप्त-काल में इस ओर मथुरा एक बड़ा नगर था, जो कुछ समय पूर्व ही नाग राज्य की राजधानी था।

का बाँघ वर्षा ऋतु में टूट गया। यह भील चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाई गई थी श्रीर इससे नहरों द्वारा सिंचाई का काम लिया जाता था। टूटे हुए बाँघ को फिर से सुधारने का दुष्कर कार्य चक्रपालित ने पूरा किया।

स्कन्दगुप्त गुप्तवंश का श्रन्तिम प्रतापी सम्राट् था । उसकी मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा । सौराष्ट्र तथा पश्चिमी मालवा से गुप्त-श्रिषकार समाप्त हो गया । नर्मदा-सट का पूर्वी प्रदेश तथा बुंदेल खंड भी स्वतन्त्र होने की बाट जोहने लगे । श्रन्य प्रदेशों में भी धीरे-धीरे ये लच्च दिखाई पड़ने लगे । स्कन्दगुप्त के बाद गुप्त-वंश में ऐसा कोई श्रसाधारण प्रतिमा वाला शासक नहीं हुत्रा जो विस्तृत साम्राज्य को सँभाल सकता । फलतः साम्राज्य का श्रंत श्रवश्यंभावी हो गया ।

परवर्ती गुप्त शासक — स्कन्द्गुप्त का उत्तराधिकारी उसका भाई पुरुगुप्त ( ४६८-४७३ ई० ) हुआ । उसने संभवतः 'प्रकाशादित्य' उपाधि धारण की । उसके बाद उसका पुत्र नरसिंहगुस पाटिलपुत्र की गदी पर बैठा और उसके परचात् कमशः कुमारगुप्त द्वितीय तथा विष्णुगुप्त ने बहुत थोड़े समय तक शासन किया । ४७७ ई० में बुधगुप्त, जो शायद पुरुगुप्त का दूसरा पुत्र था, गुप्त-साम्राज्य का श्रधिकारी हुआ । इसका कुकाव बौद्ध मत की और था । उसके समय में गुप्त साम्राज्य में मध्य भारत, काशी तथा उत्तरी बंगाल तक का भाग सम्मिलित था। बुधगुप्त का शासन ४०० ई० के लगभग समाप्त हुआ।

बुधगुप्त के उत्तराधिकारियों (संभवतः तथागतगुप्त तथा बालादित्य) के समय में साम्राज्य का पश्चिमी बड़ा भाग हाथ से निकल गया। स्कन्दगुप्त के बाद हूणों के जो आक्रमण भारत पर हुए उन्हें कोई रोक न सका। तोरमाण नामक सरदार की अध्यक्षता में वे बहुत शक्तिशाली होगये। ई० ४०० के लग-भग मध्यभारत का पश्चिमी भाग हूणों के अधिकार में चला गया। इस समय जबलपुर के आस-पास का इलाका परिवाजक महाराजाओं के अधिकार में था। ये लोग गुप्तों के सामंत थे। पूर्व की श्रोर हूणों के प्रसार को रोकने के लिए ये शासक बराबर प्रयास करते रहे। इनके आस-पास कई छोटे राज्य थे। ई० पाँचवीं शती के श्रंतिम चतुर्थोश के कई लेख उन राजाओं के मिले हैं जो आधुनिक बुँदेलखंड, बघेलखंड तथा नर्मदा-तट पर शासन करते थे। इन लेखों में गुप्त सम्राटों का या उनके शाधिपत्य का कोई जिक्र न होने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उक्त प्रदेशों ने तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उटा कर अपने को गुप्त साम्राज्य से पृथक कर लिया था। इसी समय वाकाटकों की शक्ति बहुत बढ़ी। वाकाटक राजा नरें द्वसेन के एक लेख में उसे कोशल, मेकल और मालध

का श्रिधिपति कहा गया है । इससे प्रतीत होता है कि ई० पाँचवीं शती का श्रंत होते-होते वाकाटकों ने गुप्त साम्राज्य के दिल्ला का एक बढ़ा भाग श्रपने श्रिधिकार में कर लिया था। बुधगुप्त के समय तक तो गुप्त साम्राज्य का ढाँचा बना रहा, पर उसकी मृत्यु के बाद चारों श्रोर से श्रापित्तयों के जो बादल उमहें उन्होंने कुछ समय बाद ही साम्राज्य को नष्ट कर दिया। बुधगुप्त के बाद उस के उत्तराधिकारियों के समय का कमबद्द इतिहास नहीं मिलता। इस वंश के श्रंतिम राजाशों में से दो के नाम वैन्यगुत तथा भानुगुत मिलते हैं। एरण (जि० सागर, मध्य प्रदेश) से प्राप्त १९० ई० के एक लेख से पता चलता है कि भानुगुत ने श्रपने एक स्थानीय सामंत गोपराज के साथ एक प्रसिद्ध युद्ध में भाग लिया। यह युद्ध संभवतः हूण-शासक तोरमाण से हुआ, जिसमें गोपराज मारा गया श्रीर उसकी स्त्री सती हो गई। इस लेख के श्रतिरिक्त भानुगुत के संबंध में श्रिधक जानकारी नहीं मिलती। विद्वानों का श्रनुमान है कि उसने स्त्रम १३३ ई० तक राज्य किया।

मथुरा की हूंगों द्वारा वर्वादी - उपर कहा जा चुका है कि तौर-माण की अध्यक्ता में हुगों ने ५०० ई० के लगभग पश्चिमी मध्यभारत पर श्रपना श्रधिकार स्थापित कर लिया। इस समय उनकी शक्ति बहुत प्रवल थी। ४८४ ई० में उन्होंने ईरान के सम्राट् को समाप्त कर वहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया था। बल्ख को उन्होंने अपना केन्द्र बनाया। उसके ग्रागे दिच्छ-पूर्व चल कर वे तत्त्रशिला आदि विशाल नगरों को उजाड़ते श्रीर राज्यों 3 द को नष्ट करते हुए मथुरा होकर मध्यभारत तक पहुँच गये थे । मथुरा नगर उस समय बहुत समृद्ध था श्रीर यहाँ श्रनेक बौद्ध-स्तुपों श्रीर संघारामों के श्रितिरिक्त विशाल जैन तथा हिंदू इमारते विद्यमान थीं । हुएों के द्वारा अधिकांश इमारते जलाई और नष्ट की गईं, प्राचीन मूर्तियाँ तोड़ डाली गईं श्रीर नगर को बर्बाद किया गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जिस विशाल मंदिर का निर्माण श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पर किया गया था वह भी हुगों की कृतता का शिकार हुआ होगा। ग्वालियर पहुंचने के पहले संभवतः हुए लोग मथुरा में कुछ समय तक ठहरे । यहाँ उनके सिकों के कई देर प्राप्त हुए हैं। हुगों के ब्राक्रमणों के बाद से लेकर महमूद गजनवी के समय ( १०१७ई० ) तक मथुरा में प्रायः शांति रही श्रीर इस अवधि में कोई बड़ा विदेशी श्राक्रमण नहीं हुन्त्रा।

३८. संभवतः यौधेय, मालव,कुर्णिद,ऋजु नायन ऋादि विविध गण्राज्यों का ऋंत इन्हीं क्रूरकर्मी हूणों द्वारा किया गया ।

हूं शों की पराजय — ई० छठी शती के प्रारंभ में हू श्-शासन भारत में काश्मीर तथा पंजाब के अतिरिक्त राजपूताना, उत्तर प्रदेश तथा मध्यभारत के कुछ भागों पर स्थापित हो गया। ग्वालियर तथा एरण के लेखों से तोरमाण की प्रभुता का पता चलता है। ४१४ ई० के लगभग तोरमाण की मृत्यु हो जाने पर मिहिरकुल उसका उत्तराधिकारी हुआ। यह बड़ा क्रूर और श्रात्याचारी शासक था। चीनी यात्री हुएन-सांग ने लिखा है कि राजा बालादित्य ने तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल को कैंद्र कर लिया, पर बाद में वह छोड़ दिया गया। बालादित्य संभवतः भानुगुप्त की उपाधि थी। ३९ ४३३ ई० के लगभग मालवा का शासक यशोधर्मन हुआ। मंदसौर से प्राप्त इसके एक लेख से पता चलता है कि इसने हूण शासक मिहिरकुल को हरा कर उसे काश्मीर की थोर भगा दिया। ४६४ ई० के लगभग तुकों तथा ईरानियों ने बल्ख के हूणों को परास्त कर उधर से भी उनका प्रभुत्व समाप्त कर दिया।

हूणों के अपर विजय पाने के उपरांत यशोधर्मन् ने भानुगुप्त के पुत्र (?) वज्र को पराजित कर संभवतः उसे मार डाला । वज्र गुप्तवंश की प्रधान शाखा का श्रंतिम शासक प्रतीत होता हैं। उसके बाद यद्यपि परवर्ती गुप्तों का शाखन मगध तथा उत्तरी बंगाल में कुछ समय वाद तक बना रहा पर मध्य-देश तथा उसके पश्चिमी तथा दिल्ली भागों से प्रधान गुप्त वंश का शासन समाप्त हो गया। ई० छठी शती के मध्य में मौखरी वंश ने ईशानवर्मन् की अध्यक्ता में कनौज पर अपनी स्वतन्त्र सत्ता जमा ली। उसी प्रकार वर्धन या या पुष्यभूति वंश के द्वारा थानेश्वर श्रोर उसके आस-पास के इलाके पर अपना नया राज्य स्थापित किया गया। धीरे-धीरे बंगाल भी गुप्तों के अधिकार से बाहर हो गया श्रोर वहाँ गौड़ के एक नये राजवंश का उद्य हुआ, जिसमें शशांक एक शक्तिशाली शासक हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग सवा दो शताब्दियों के बाद भारत के एक महान् साम्राज्य का श्रंत हो गया! हूणों तथा पुष्यमित्रों के आक्रमण, प्रादेशिक शासकों की स्वतन्त्रता तथा परवर्ती गुप्त शासकों की निर्वलता एवं पारिवारिक कलह गुप्त साम्राज्य के नाश के प्रधान कारण थे।

गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था तथा सांस्कृतिक उ₹नति— गुप्त शासन-काल भारतीय इतिहास में 'स्वर्णयुग' के नाम से प्रसिद्ध है । इस

३६. कुछ लोगों के अनुसार यह बालादित्य गुप्तवंशी नरसिंहगुप्त बालादित्य था। दे० रमेशचंद्र मजूमदार—दि क्लासिकल एज, ए० ३७-८।

काल में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक-इन सभी दृष्टियों से देश की उन्नति हुई। लगभग सवा दो शताब्दी के इस दीर्घ काल में केवल कुछ वर्षों को छोड़ कर शेष समय में प्रायः सारे भारत में शान्ति विराजमान रही। इसका श्रोय मुख्यतः गुप्त सम्राटीं की उदार नीति श्रीर दृढ़ शासन-व्यवस्था को है। सारा गुप्त साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। ये प्रांत 'देश' या 'भुक्ति' कहलाते थे। इनके अन्तर्गत 'प्रदेश' या 'विषय' होते थे। मथुरा का भूभाग उस समय 'श्रंतरेंदी विषय' में सम्मिलित था। स्कन्द्गुप्त के समय में इसका प्रशासक शर्वनाग था, जो संभवतः मधुरा के पूर्वोक्त नाग वंश से संबंधित था। स्कन्दगुप्त के पहले मधुरा संभवतः उस बडी मुक्ति के अन्तर्गत था जो कालिंदी ( यमुना )तथा नर्मदा नदी के बीच ( 'कालिंदीनर्मदयोर्मध्ये' ) स्थित थी । इसमें मध्य भारत के पूर्वी मालवा का भाग भी त्रा जाता था। देश तथा भक्ति के शासक 'गोप्ता' एवं 'उपरिक्त महाराज' कहलाते थे । विषय के शासक की संज्ञा 'विषयपति' थी । ये लोग प्रायः राजधराने से संबंधित होते थे श्रौर 'कुमारामात्य' तथा 'श्रायुक्तक' कहाते थे । बड़े विषयों के प्रशासक सीधे सम्राट् के अधीन होते थे। अन्य विषयपति गोप्ताओं की मातहती में काम करते थे। प्रदेशों तथा विषयों में शासन-व्यवस्था संबंधी विविध कार्यों के संपादन के लिए अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त थे, जिनमें से अनेक की पद-संज्ञाएं गुप्तकालीन लेखों में मिलती हैं।

समुद्रगुप्त के समय से लेकर स्कन्द्रगुप्त के राज्यकाल तक साम्राज्य की व्यवस्था दृद्धा के साथ संचालित होती रही। तत्कालीन साहित्य, श्रमि- लेखों, सिक्कों तथा चीनी यात्री फाद्यान के यात्रा-विवरण से पता चलता है कि उस समय देश में सुख श्रौर समृद्धि थी। कड़ी दंड-व्यवस्था के कारण श्रप-राध बहुत कम होते थे। लोग सदाचार का पालन करते थे। श्रधिकांश गुप्त-सन्नाट् वैष्णव-धर्मानुयायी थे, परंतु उनके समय में बौद्ध, जैन, शैव श्रादि श्रन्य धर्म भी विकसित होते रहे। ४० राज्य की श्रोर से श्रन्य धर्मावलिवयों को सब प्रकार से सुविधाएं दी जाती थीं। शासन के उच्च पदों पर कितने ही वैष्णवेतर लोग नियुक्त थे।

४०. मथुरा से प्राप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के लेख की चर्चा की जा चुकी है, जिसमें शिव-प्रतिमात्रों की प्रतिष्ठापना का विवरण मिलता है। गुप्तकाल की बौद्ध एवं जैन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मथुरा नगर ख्रौर उसके ख्रास-पास मिली हैं, जिनसे तत्कालीन सिह्मणु एवं शांतिपूर्ण वातावरण का स्पष्ट पता चलता है।

गुष्त शासन-काल में जीवनीपयोगी वस्तुएं सस्ती थीं। साधारण निर्वाह के लिए लोगों को चितित नहीं होना पड़ता था। फाह्यान ने लिखा है कि भारत में वस्तुश्रों के बेचने श्रीर खरीदने में केवल कौड़ियों का प्रयोग होता था। इससे तत्कालीन सस्तेपन का श्रनुमान लगाया जा सकता है। गुष्त शासकों ने सोने, चाँदी श्रीर ताँबे के सिक्के बड़ी संख्या में चालू कराये थे। इन सिक्कों से तत्कालीन ज्यावसायिक समृद्धि का पता चलता है। देश में श्रनेक बड़ी सड़कों का निर्माण कराया गया था, जिनसे श्रांतरिक यातायात तथा ज्यापार में बड़ी सुविधा प्राप्त हुई। देश के श्रनेक नगर वाणिज्य श्रीर ज्यवसाय के बड़े केन्द्र बने, जहाँ से विदेशों से भी ज्यापारिक श्रावागमन होने लगे। गुष्तकाल में भारत की धाक लगभग सारे एशिया पर छागई। मध्य एशिया तथा विशेष-कर दिल्ला-पूर्वी एशिया के श्रनेक देश भारतीय संस्कृति के रंग में रँग गये। वहाँ भारतीय धर्म, भाषा, साहित्य श्रीर कला का ज्यापक प्रभाव पड़ा, जिसका श्रितत्व शताब्दियों वाद तक विद्यमान रहा।

साहित्य और लिलत कलाओं की बहुमुखी उन्नित गुप्त-काल में हुई। इस काल में भारत की प्रधान भाषा संस्कृत हुई। तत्कालीन गुप्त अभिलेख तथा साहित्य का एक बड़ा भाग संस्कृत में ही मिलता है। अनेक पुराणों को अंतिम रूप इसी काल में दिया गया। नारद, बृहस्पित, कात्यायन आदि के महत्वपूर्ण स्मृति-प्रन्थों की रचना भी इसी समय हुई। प्रसिद्ध ज्योतिषी आर्थ-भट्ट, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर तथा नैयायिक एवं दार्शनिक गौडपाद,कुमारिल और प्रभाकर गुप्त-काल की महान विभूतियाँ हैं, जिन्होंने अपने प्रन्थों में ज्ञान-विज्ञान विषयक बहुमूल्य सामग्री संचित की है। अमरकोश के रचयिता अमर तथा भामह-जैसे काव्यशास्त्र-मर्मज्ञ भी गुप्तकाल की देन हैं। परंतु सबसे अधिक उल्लेखनीय काव्य और नाटक का चेत्र है। महाकवि काजिदास तथा प्रवरसेन आदि कवियों ने अपनी रचनाओं में जिस सौंदर्भ की सृष्टि की वह भारतीय साहित्य में अमर है। हिर्षेण, वत्सभिट्ट आदि अनेक कवियों की उत्कृष्ट रचनाएं गुप्त-अभिलेखों में मिलती हैं। 'वसुदेवहिंडि' आदि कई प्राकृत ग्रन्थों की भी रचना इस काल में हुई।

### श्रध्याय ह

## मध्य-काल

### [ ४४० ई० से ११६४ ई० तक ]

गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद लगभग श्राधी शताब्दी तक उत्तर भारत की राजनैतिक स्थिति ठीक नहीं रही। श्रनेक छोटे-बड़े राजा विभिन्न प्रदेशों में श्रपनी शक्ति बढ़ाने में लग गये। सम्राट् हर्षवर्धन के पहले तक कोई ऐसी प्रवल केन्द्रीय सत्ता स्थापित न हो सकी जो छोटे-मोटे राज्यों को सुसंगठित करती। ई० छठी शती के मध्य से मौखरी, वर्धन, गुर्जर, मैन्नक, कलचुरि श्रादि कई राज-वंशों का श्रम्युद्य प्रारम्भ हुश्रा। मथुरा प्रदेश पर जिन वंशों का श्रधिकार मध्यकाल में रहा उनकी चर्चा नीचे की जाती है।

मीखरी वंश — मौखरियों के शासन का पता गुप्त-काल के पहले भी गया तथा कोटा ( राजस्थान ) के श्रासपास चलता है । परंतु उस समय तक वे प्रायः श्रधीन शासकों की स्थिति में ही रहे थे। ई० इठी शती के मध्य में मौखरी वंश की एक शक्तिशाली शाखा का श्राविभीव हुआ, जिसने कनौज को श्रपना केन्द्र बनाया। इस शाखा के पहले तीन शासक गुप्त सम्राटों के सामंत थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग ११४ ई० में मौखरी शासक ईशानवर्मन् ने 'महाराजाधिराज' उपाधि धारण की। उसके समय के लेखों से पता चलता है कि उसने उड़ीसा श्रीर बंगाल के राजाश्रों को विजित किया। परवर्ती गुप्त शासकों ने मौखरियों की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतिरोध किया श्रीर ईशानवर्मन् को पराजित किया। ईशानवर्मन् के समय में मौखरी राज्य की सीमाएं पूर्व में मगध तक, दिल्ला में मध्य प्रांत श्रीर श्रांध्र तक, पश्चिम में मालवा तथा उत्तर-पश्चिम में थानेश्वर राज्य तक थीं।

ईशानवर्मन् के पश्चात् जिन शासकों का कनौज तथा मथुरा प्रदेश पर शासन रहा वे कमशः शर्ववर्मन्, अवंतिवर्मन् तथा प्रहवर्मन् नामक मौजरी शासक थे। इन शासकों की सुठभेड़ें परवर्ती गुप्त राजाओं के साथ काफी समय तक जारी रहीं। बाएभट्ट के हर्षचरित से विदित होता है कि छठी शती के उत्तरार्थ में तथा सातवीं के प्रारम्भ में मौजरी जोग काफी शक्तिशाजी रहै। ईशानवर्मन् या उसके उत्तराधिकारी के शासन-काल में हूणों का श्राक्षमण भारत पर हुआ । उन्हें मौलिरियों ने हरा कर पश्चिम की श्रोर खदेड़ दिया । ६०६ ई० के लगभग प्रहवर्मन् का विवाह थानेश्वर के शासक प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ । इस वैवाहिक संबंध द्वारा उत्तर भारत के दो प्रसिद्ध राजवंश—वर्धन तथा मौलिरी एक सूत्रमें जुड़ गये। परन्तु प्रभाकरवर्धन के मरने के बाद मालव के राजा देवगुप्त ने प्रहवर्मन् को मार डाला श्रीर राज्यश्री को कनौज में बंदी कर लिया। राज्यश्री के बड़े भाई राज्यवर्धन ने मालव पर चढ़ाई कर देवगुप्त को परास्त किया। परंतु इस विजय के उपरांत ही गौड़ के राजा शशांक ने राज्यवर्धन को विश्वासघात से मार डाला।

पुष्यभृति या वर्धन वंश — ई० छठी राती के ब्रारम्भ में पुण्यमृति नामक राजा ने थानेश्वर और उसके ब्रास-पास एक नये राजवंश की नींब डाली। इस वंश का पाँचवाँ राजा प्रभाकरवर्धन (लगभग १८३-६०१ ई०) हुआ। उसकी उपाधि 'परम भट्टारक महाराजाधिराज' थी। इससे प्रतीत होता है कि प्रभाकरवर्धन ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली थी। वार्यभट्टरचित 'हर्षचिरित' से ज्ञात होता है कि इस राजा ने सिंध, गुजरात और मालवा पर अपनी धाक जमा ली थी। गांधार प्रदेश तक के शासक उससे भय खाते थे तथा उसने हूणों को भी परास्त किया था, जिनके धावे फिर से प्रारम्भ हो गये थे। 'हर्षचिरित' से विदित होता है कि प्रभाकरवर्धन ने अपने अंतिम दिनों में राज्यवर्धन को उत्तर दिशा की और हूणों का दमन करने के लिए भेजा। संभवतः उस समय भारत पर हूणों का अधिकार उत्तरी पंजाब तथा काश्मीर के इन्छ भाग पर था। प्रभाकरवर्धन का राज्य परिचम में व्यास नदी से लेकर पूर्व में यमुना तक फैल गया। मथुरा प्रदेश इस राज्य की पूर्वी सीमा पर था।

प्रभाकरवर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री थी। राज्यश्री का विवाह कनौज के मौखरी-शासक प्रहवर्मन के साथ हुआ। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के वाद ही मालव के शासक ने प्रहवर्मन को मार डाला। राज्यवर्धन के भी न रहने पर हर्षवर्धन थानेश्वर राज्य का अधिकारी हुआ।

हर्षवर्धन (६०६-६४७ ई०)—हर्षवर्धन के समकालीन बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' नामक गद्य प्रन्थ संस्कृत में लिखा है। इस ग्रन्थ में हर्ष के शरंभिक राज्य-काल का विस्तृत वर्णन मिलता है। हुएन-सांग नामक प्रसिद्ध

चीनी यात्री हर्ष के शासन-काल में भारत आया। उसने भी हर्ष के समय का हाल विस्तार से लिखा है। इसके अतिरिक्त 'मंजुश्रीमूलकल्प' आदि प्रन्थों से तथा हर्ष के समय के प्राप्त कई श्रमिलेखों से तत्कालीन इतिहास का पता चलता है। हर्ष ने राज्यारोहरण के बाद ही एक बढ़ी सेना तैयार की श्रोर उत्तर तथा पूर्व भारत के श्रनेक राज्यों को जीता। राज्यश्री कनौज के कारागार से विंध्य के जंगलों की श्रोर चली गई थी। हर्ष उसे वहाँ से कनौज लाया। वह चाहता था कि राज्यश्री कनौज-राज्य का शासन करे, परन्तु राज्यश्री तथा मंत्रियों के शामह से हर्ष ने स्वयं शासन का संचालन स्वीकार कर लिया। कनौज को हर्ष ने श्रपना प्रधान राजनैतिक केन्द्र बनाया। उस समय से लेकर श्रगली कई शताब्दियों तक इस नगर को उत्तर भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ।

हर्ष ने कुछ वर्षों में ही अपनी विशाल सेना की सहायता से एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कर लिया । वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल म्रौर उड़ीसा के प्रायः सभी राज्य हर्ष के साम्राज्य के म्रंतर्गत हो गये। पश्चिम में जालंघर तक उसका म्राधिपत्य स्थापित हो गया। मथुरा का प्रदेश हर्ष के साम्राज्य के म्रंतर्गत ही रहा। इस प्रकार हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में म्रपना एकच्छन्न राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उसने दिख्ण को भी जीतने की इच्छा से उधर चढ़ाई की । परन्तु बादामी के तत्कालीन चालुक्य सम्राट् पुलकेशिन द्वितीय से उसे पराजित होना पड़ा, जिससे हर्ष की यह इच्छा पूरी न हो सकी । चालुक्य-वंश के लेखों में हर्ष की उपाधि 'सकलोत्तरापथनाथ' मिलती है, जिससे समग्र उत्तरापथ पर हर्ष के एकाधिकार का पता चलता है।

हर्षवर्धन ने श्रपने राज्यारोहण-वर्ष से एक नया संवत् चलाया, जो 'हर्ष संवत्' नाम से प्रसिद्ध है। ११वीं शताब्दी के लेखक श्रलबेरूनी ने लिखा

१. डा० रमाशंकर त्रिपाठी का विचार है कि मथुरा तथा मितपुर—ये दो राज्य हर्ष के साम्राज्य से बाहर रहे । त्रिपाठी जी हुएन-सांग के यात्रा-विवरण के श्राधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं—दे० हिस्ट्री आफ कनौज, पृ० ११६ । हुएन-सांग ६३५ ई० के लगभग मथुरा श्राया था । हो सकता है कि उस समय मथुरा के शासक ने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी हो । परंतु उसके पहले मथुरा प्रदेश अवश्य ही हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत था और संभवतः हर्ष की मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक यही स्थिति रही ।

है कि श्रीहर्ष का संवत मथुरा खौर कनौज में प्रचलित था। हर्षवर्धन ने एक वडे एवं दृढ साम्राज्य की स्थापना तो की ही. उसके समय में साहित्य. कला श्रीर धर्म की भी उन्नति हुई । बाणभट्ट तथा मयुर-जैसे प्रसिद्ध लेखक उसकी राजसमा में विद्यमान थे । बाख का बिद्रान पुत्र मुष्यभट्ट, श्राचार्य दंडी, सातंग-दिवाकर तथा मानतं गाचार्य भी हर्ष की सभा के रत साने जाते हैं। हर्ष स्वयं एक शब्दा लेखक था। उसके तीन नाटक-रत्नावली, श्रियदर्शिका तथा नागानंद मिले हैं जिनसे हुए की साहित्यक प्रतिभा का पता चलता है। नालंडा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को हुए ने सहायता प्रदान की । उसने नालंडा में एक विशाल बौद्ध विहार का भी निर्माण कराया । बौद्ध धर्म के ऋतिरिक्त अन्य सभी धर्मों का भी हर्ष आदर करता था । उसकी दानशीलता बहत प्रसिद्ध है । प्रयान में गंगा यसना के संगम पर प्रति पाँचवें वर्ष हर्ष दान किया करता था। कनौज नगर की हर्ष के समय में बड़ी उन्नति हुई । यहाँ श्रनेक भन्य इसारतों का निर्माण हथा। धार्मिक शास्त्रार्थ भी यहाँ हथा करते थे. जिनमें सभी विचारधाराओं के लोग भाग लेते थे । हएन-सांग को सम्राट हर्ष ने कनौज की सभा में बहुत सम्मानित किया। हर्ष उसकी विद्वत्ता और धार्मिकता से ऋत्यंत प्रभावित हो गया था।

हर्ष के शासन में प्रचा सुखी थी। राज्य का प्रबंध अच्छा था। बड़े अपराधों के लिए कठोर दंड दिये जाते थे। अधिकारी लोग अपने कर्तव्यों का बड़ी सत्तर्कता से पालन करते थे। जमीन की आय का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। सभी धर्म के मानने वालों को पूरी स्वतन्त्रता थी। मथुरा में उस समय पौराखिक हिंदू धर्म का बोर हो चला था, जैसा कि तत्कालीन कला-कृतियों से प्रकट होता है।

हुएन-सांग का मथुरा-वर्गान—हुएन-सांग के यात्रा-विवरण से तत्कालीन मथुरा की दशा पर बहुत-कुछ प्रकाश पड़ता है। यह यात्री लगभग ६३४ ई० में मथुरा आया। इसने मथुरा का जो वर्णन किया है वह संदेप में इस प्रकार है—

"मथुरा राज्य का चेत्रफल ४,००० ली ( लगभग ⊏३३ मील ) तथा उसकी राजधानी ( मथुरा नगर ) का विस्तार २० ली ( लगभग ३॥ मील ) है। यहाँ की भूमि उत्तम श्रीर उपजाऊ है। श्रन्न की पैदावार श्रन्छी होती है। यहाँ श्राम बहुत पैदा होता है जो छोटा श्रीर बड़ा दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार वाला आम छुटपन में हरा रहता है और पकने पर पीला हो जाता है। बड़ी किस्म वाला आम सदा हरा रहता है। इस राज्य में उत्तम कपास और पीला सोना उत्पन्न होता है।" यहाँ के निवासियों की बाबत वह लिखता है—"उनका स्वभाव कोमल है और वे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ये लोग तत्त्वज्ञान का गुप्त रूप से अध्ययन करना पसंद करते हैं। ये परोपकारी हैं और विद्या के प्रति बड़े सम्मान का भाव रखते हैं।"

मधुरा की तत्कालीन धार्भिक स्थिति का परिचय हुएन-सांग के निम्न-लिखित वर्णन से प्राप्त होता है-"इस नगर में लगभग २० संघाराम हैं. जिनमें २,००० भिद्ध रहते हैं। इन भिद्धश्रों में हीनयान श्रीर महायान-इन दोनों मतों के मानने वाले हैं। यहाँ पाँच देव-मंदिर भी हैं, जिनमें बहुत से साधु पूजा करते हैं । राजा अशोक के बनवाये हुए तीन स्तूप यहाँ विद्यमान हैं। विगत चारों बद्धों के भी अनेक चिद्ध यहाँ दिखाई देते हैं। तथागत भगवान के साथियों के पवित्र अवशेषों पर भी स्मारक रूप में कई स्तुप बने हुए हैं। ..... विभिन्न धार्मिक अवसरों पर संन्यासी लोग बड़ी संख्या में इन स्त्रों का दर्शन करने आते हैं और बहुमूल्य वस्तुएं भेट में चढ़ाते हैं। ये लोग अपने-अपने संप्रदाय के अनुसार अलग-अलग पवित्र स्थानों का दर्शन-पूजन करते हैं। .... विशेष उत्सवों पर भंडे और बहुमूल्य छत्र चारों ओर प्रदर्शित किये जाते हैं। सुगंधित पदार्थों का धुवां बादलों के समान हा जाता है और सब श्रोर से फ़लों की वृष्टि होने लगती है । सूर्य श्रीर चंद्रमा बिलकुल दिप जाते हैं और पहाड़ों की घाटियाँ तुमुख घोष से निनादित हो उठती हैं । देश का राजा तथा उसके मंत्री लोग भी बड़े उत्साह के साथ धार्मिक कार्यों को करते हैं।"

"नगर के पूर्व ४-६ ली (लगभग १ मील) चलने पर एक ऊँचे संघाराम में पहुँचते हैं। उसके अगल-बगल गुफाएँ बनी हैं। "यह संघाराम पूज्य उपगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। इसके भीतर एक स्तूप है, जिसमें तथागत के नालून रखे हैं। संघाराम के उत्तर में २० फुट ऊँची और ३० फुट चौड़ी एक गुफा है। इसमें चार इंच लम्बे लकड़ी के टुकड़े भरे हैं। महात्मा उपगुप्त जिन लोगों को बौद्ध धर्म में दीचित कर उन्हें अर्हत् पद प्राप्त कराते थे [उनकी संख्या मालूम रहे, इसलिए] उनमें से प्रत्येक विवाहित युग्म का एक टुकड़ा उस कमरे में डाल देते थे। जो लोग अविवाहित होते थे, उनके अर्हत् हो जाने पर भी उनकी कोई गणना नहीं रखी जाती थी।"

" यहाँ से २४-२४ ली (लगभग ४ मील) दिच्या-पूर्व में एक बड़ा स्या तालाब है, जिसके पास ही एक स्तूप है। यहीं पर जब भगवान बुद्ध यूमधाम रहे थे, एक बन्दर ने उन्हें थोड़ा शहद दिया, जिसे बुद्ध ने थोड़े जल के साथ मिश्रित कर उसे अपने शिष्यों में बँटवा दिया। इससे बन्दर को इतनी अधिक खुशी हुई कि वह एक खड़ु में गिर कर मर गया और अपने पूर्वोक्त पुण्यजन्य कृत्य के कारण अगले जन्म उसने मनुष्य-योनि प्राप्त की। इस सूखे तालाब के उत्तर में थोड़ी ही दूर पर एक घना जङ्जल है, जिसमें पिछले चार खुदों के चरण-चिह्न सुरचित हैं। इसके निकट ही उन स्थानों पर बने हुए स्तूप हैं, जहाँ सारिपुत्र तथा हुद्ध के अन्य १,२४० महान् शिष्यों ने कठोर तपस्या की थी। यहीं धर्म-प्रचारार्थ आये हुए भगवान् बुद्ध के स्मारक स्थान हैं।"

हुएन-सांग के उपयु क लम्बे वर्णन से कई बातों का पता चलता है। उसके समय में मथुरा-राज्य का विस्तार काफी था। किनंघम का अनुमान है कि तक्कालीन मथुरा-राज्य में वर्ष मान वैराट और अतरंजीखेड़ा के बीच का सारा प्रदेश ही नहीं, अपित आगरा के दिल्ला में नरवर और शिवपुरी तक का तथा पूर्व में काली सिंध नदी तक का भूभाग रहा होगा। इस प्रकार किनंघम के अनुसार इस राज्य में मथुरा-आगरा जिलों के अतिरिक्त भरतपुर, करौली और घौलपुर तथा खालियर राज्य का उत्तरी आधा भाग शामिल रहा होगा। पूर्व में मथुरा राज्य की सीमा जिभौती से तथा दिल्ला में मालवा की सीमा से मिलती रही होगी।

इस यात्री के वर्णन से यह भी ज्ञात होता है कि ई० सातवीं शती में मधुरा की भूमि अधिक उपजाऊ थी। वर्त मान समय में यहाँ आम नाममात्र को होता है और कपास की उपज भी अधिक नहीं होती। संभव है कि अब से १३०० वर्ष पहले यहाँ इन वस्तुओं की तथा अब की पैदावार अधिक होती रही हो। परंतु हुएन-सांग ने सोने की उत्पत्ति के बारे में जो लिखा है वह बड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, क्योंकि आजकल मधुरा की जमीन में कहीं सोना नहीं निकलता दिखाई पड़ता।

हुएन-सांग का वर्णन मथुरा की धार्मिक स्थिति का अच्छा दिग्दर्शन कराता है । सात्तवीं शती के पूर्वार्ध में भी यहाँ बौद्ध धर्म का अच्छा प्रचार

२. दे० टामस वाटर्स-त्रान युवान च्वांग्स ट्रे वेल्स इन इंडिया (लंदन, १६०४), जिल्द १, पृ० ३०१-१३।

३. किंचम्स जित्राप्रफी, ए० ४२७-२८।

था। परंतु फाह्यान के समय (ई० ४००) को देखते हुए अब यहाँ के बौद्ध-मतावलिम्बयों की संख्या में कमी आ गई थी। फाह्यान ने मथुरा के बीस बौद्ध संघारामों का उल्लेख किया था, जिनमें लगभग २,००० बौद्ध संन्यासी रहते थे। हुएन-सांग के समय यहाँ संघारामों की संख्या तो उत्तनी ही रही, पर बौद्ध-संन्यासियों की संख्या घट कर २,००० के ही लगभग रह गई। मथुरा में बौद्ध धर्म की क्रमशः अवनित का प्रधान कारण यही प्रतीत होता है कि पौराणिक हिंदू धर्म की यहाँ उन्नति हो रही थी। हुएन-सांग ने मथुरा के पाँच बड़े हिंदू-मंदिरों का उल्लेख किया है, जिनमें बहुत से पुजारी रहते थे।

हुएन-सांग ने मथुरा राज्य के किसी भी नगर का नाम नहीं खिखा । यहाँ तक कि राजधानी मथुरा नगर का भी नाम उसके वर्णन में नहीं श्राया; न प्रसिद्ध यमुना नदी या यहाँ के पहाड़-वनों श्रादि का ही।

हुएन-सांग ने मथुरा के बड़े बौद्ध-विहारों का भी नाम नहीं दिया। उसके वर्णन से केवल इतना ज्ञात होता है कि यहाँ बहुत से बौद्ध-स्तूप एवं विहार विद्यमान थे। एक बात जिस पर विद्वानों में काफी मतभेद है वह है—हुएन-सांग द्वारा वर्णित उपग्रस के संघाराम की पहचान। इस यात्री के लेखानुसार मथुरा नगर के पूर्व में लगभग एक मील चलने पर यह संघाराम मिलता था। किनंधम ने 'पूर्व' की जगह 'परिचम' पाठ ठीक माना है और उन्होंने उक्त संवाराम की स्थित वर्षमान कटरा मुहल्ले में प्राचीन परशाविहार' के स्थान पर मानी है। याउज़ का कहना है कि उपग्रस वाला विहार कड़ाली टीला पर रहा होगा। विराद परन्तु इस संबंध में उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण नहीं

४. अनुश्रुति के अनुसार उपगुप्त सम्राट् अशोक का समकालीन माना जाता है और कहा जाता है कि इसी से दीचा लेकर अशोक बौद्ध हो गया था। बौद्ध प्रंथ 'दिञ्यावदान' के अनुसार उपगुप्त मथुरा का निवासी था और इतर बेचने का काम करता था। उसके रूप और शील पर किस प्रकार मथुरा की महार्च गिएका वासवदत्ता मुग्च हो गई थी, इसका मनोरंजक वर्णन 'दिञ्यावदान' में मिलता है—दे० 'दिञ्यावदान' (कावेल का संस्करण, केंब्रिज, १८८६), पृ० ३४८८६; वाजपेयी—'दिञ्यावदान में मथुरा का उल्जेख' (ब्रजभारती, वर्ष १०, अंक २, पृ० १६-१७)।

४. कर्निघम-सर्वे रिपोर्ट, जिल्र १, पृ० २३३-३४।

६. ब्राउज-मेम्बायर, प्र०११२।

दिया। कङ्काली टीला बहुत प्राचीन काल से जैनियों का बड़ा केन्द्र था श्रीर लगभग ई० ११ वीं शती तक वहाँ जैन-केन्द्र रहा । उस स्थान पर बौद्धों के किसी बड़े स्तूप या विहार का पता नहीं चलता । श्रिधक संभव यही दिखाई पड़ता है कि उपगुप्त वाला संघाराम या तो वर्तमान 'सहिषें-टीला' पर था श्रीर या उससे पूर्व की श्रीर कुछ श्रागे उस स्थान पर जिसे श्राजकल 'बुद्ध-तीर्थं' कहते हैं।

हर्ष की मृत्यु के बाद — हर्ष के पश्चात् उत्तर भारत में अनेक क्रोटे-बड़े राज्य स्थापित हो गये। चीनी लेखकों के विवरणों से ज्ञात होता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद वेंग-हिउंत्से नामक दूत की अध्यक्ता में एक चीनी प्रणिधि-वर्ग भारत पहुंचा। अर्जुन (या अरुणाश्व) नामक हर्ष के मंत्री ने, जो सिंहासन पर बैठ गया था, चीनी दल पर हमला किया। बाद में तिञ्चत और नेपाल की सहायता से वेंग-हिउंत्से ने अर्जुन को परास्त कर भगा दिया। चीनी लेखकों का उक्त विवरण बढ़ा-चढ़ा कर लिखा गया मालूम पड़ता है। तो भी इस विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय साम्राज्य के पूर्वी भाग में अशांति का वातावरण छा गया था। साम्राज्य के पश्चिमी भाग की हर्ष के बाद क्या दशा हुई, इसका ठीक पता नहीं चलता।

यशोवर्मन् (लगभग ७००-७४० ई०)—ई० ब्राटवीं शती के ब्रारंभ में कनीज में यशोवर्मन् नामक शासक का पता चलता है। यशोवर्मन् की वंश-परम्परा के संबंध में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। हो सकता है कि वह कनीज के मौखरी-वंश से ही संबंधित हो। उसके राजकिव वाक्पित ने 'गौड-वहों' नामक प्राकृत प्रन्थ लिखा है, जिससे यशोवर्मन् की श्रनेक विजय-यात्राश्रों का पता चलता है। काश्मीर के तत्कालीन शासक लिलतादित्य ने कनीज पर चढ़ाई कर श्रन्त में यशोवर्मन् को परास्त कर दिया। इस युद्ध का विस्तृत विवरण कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है। इस विजय से यमुना नदी के किनारे तक का प्रदेश, जिसमें मथुरा भी सिम्मलित था, लिलतादित्य के श्रिधकार में हो गया। परन्तु यह श्राधिपत्य बहुत ही श्रल्प काल तक रहा।

यशोवर्मन् एक शक्तिशाली शासक था। उसके समय में कनौज के साथ मथुरा की भी उन्नति हुई होगी। यह शासक विद्या और कला का बड़ा

७. राजतरंगिणी (स्टाइन का संस्करण), तरंग ४, १३२ तथा आगे।

प्रेमी था। इसकी राज-सभा में वाक्र्यित के श्रतिरिक्त भवभूति-जैसे महान् किन श्रीर नाट्यकार विद्यमान थे। भवभूति ने उत्तररामचरित, मालतीमाधव श्रादि कई नाटक लिखे, जो संस्कृत नाटय साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं मानी जाती हैं।

गुर्जर-प्रतीहार वंश- यशोवर्मन् के बाद कुछ समय तक मथुरा प्रदेश के इतिहास की ठीक जानकारी नहीं मिलती। श्राठवीं शती के उत्तरार्ध से उत्तर भारत में गुर्जर प्रतीहारों की शक्ति बहुत बढ़ी । गुर्जर लोग पहले राजस्थान में जोधपुर के आस-पास रहते थे। उनके कारण से ही लगभग छठी शती के मध्य से राजस्थान का ऋधिकांश भाग 'गुर्जरत्रा-भूमि' के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यह विवादास्पद है कि गुर्जर लोग भारत के ही मूल-निवासी थे या हणों श्रादि की तरह वे कहीं बाहर से श्राये । भारत में सबसे पहला गुर्जर राज्य स्थापित करने वाले राजा का नाम हरिचंद्र मिलता है, जिसे वेद-शास्त्रों का जानने वाला ब्राह्मण कहा गया है। उसके दो स्त्रियाँ थीं-ब्राह्मण स्त्री से प्रतीहार ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई तथा भट्टा नामक चत्रिय पत्नी से प्रतीहार-चत्रिय हए, जिन्होंने शासन का कार्य सँभाजा । गृप्त-साम्राज्य की समाप्ति के बाद हरिचंद्र और उसके चत्रिय-पुत्रों ने जोधपुर के उत्तर-पूर्व में त्रपने राज्य का विस्तार कर लिया । इनका शासन-काल ४४० ई० से लेकर ६४० ई० तक प्रतीत होता है। उनके बाद इस वंश के दस राजाओं ने लगभग दो शताब्दियों तक राजस्थान तथा मालवा के एक बड़े भाग पर शासन किया। इन शासकों ने पश्चिम की स्रोर से बढ़ते हुए सरब लोगों की शक्ति को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

अरव लोगों के आक्रमण्— अरव लोगों ने सातवीं शती में अपनी शक्ति का बहुत प्रसार कर लिया था। सीरिया और मिस्त को जीतने के बाद उन्होंने उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आठवीं शती के मध्य तक अरव साम्राज्य परिचम में फ्रांस से लेकर पूर्व में अफगानिस्तान तक स्थापित हो गया। ७१२ ई० में उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। वहाँ का राजा दाहिर बड़ी वीरता से लड़ा और उसने कई बार अरबों को परास्त किया। परंतु अंत में वह मारा गया और सिंध में अरव लोगों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके बाद वे पंजाब में मुलतान तक बढ़ गये। उन्होंने परिचम तथा दिल्ण भारत में भी बढ़ने के अनेक प्रयत्न किये। परंतु प्रतीहारों एवं राष्ट्रकूटों ने उनके सभी प्रयास विफल कर दिये।

प्रतीहार राजा वःसराज के पुत्र नागभट ने श्ररवों को पराजित कर उनकी बढ़ती हुई शक्ति को गहरा धका पहुँचाया।

कनोज के प्रतीहार शासक के विस्तृत के प्रारम्भ से कनौज पर प्रतीहार शासकों का श्राधिपत्य स्थापित हो गया। वत्सराज के पुत्र नाग-भट ने ८९० ई० के लगभग कनौज को जीता। उस समय दिख्या में राष्ट्रकूटों तथा पूर्व में पाल-शासकों की शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। कनौज पर श्रधिकार जमाने के लिए ये दोनों राजवंश प्रयत्नशीज थे। पाल-वंश के शासक धर्मपाल (७८०-८१४ ई०) ने वंगाल से लेकर पूर्वी पंजाब तक श्रपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था और श्रायुधवंशी राजा चक्रायुध को कनौज का शासक वनाया था। नागभट ने धर्मपाल को परास्त कर चक्रायुध से कनौज का राज्य छीन लिया। श्रव सिंध प्रांत से लेकर कलिंग तक के विस्तृत भूभाग पर नागभट का श्रधिकार स्थापित हो गया। मधुरा प्रदेश इस समय से लेकर दसवीं शती के श्रंत तक गुर्जर-प्रतीहार साम्राज्य के श्रंतर्गत रहा।

नागभट तथा मिहिरभोज — शीच्र ही नागभट को एक अधिक शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ा। यह राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय था। नागभट उसका सामना न कर सका और राज्य छोड़ कर उसे भाग जाना पड़ा। गांविंद तृतीय की सेनाएं उत्तर में हिमालय तक पहुँच गईं। परंतु महाराष्ट्र में गड़बड़ फैल जाने से गोविंद को शीच्र ही दिच्चण लौटना पड़ा। नागभट के बाद उसका पुत्र रामभद्र म्इइ ई० के लगभग कनौज साम्राज्य का अधिकारी हुआ। उसका पुत्र मिहिरभोज (मइ६-मम्ह ई०) बड़ा प्रतापी शासक हुआ। उसके समय में भी पालों और राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध जारी रहे। प्रारंभ में तो भोज को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, परंतु बाद में उसने तत्कालीन भारत की दोनों प्रमुख शक्तियों को पराजित किया। उसके साम्राज्य में पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मालवा सम्मिलित हो गये। इस बड़े साम्राज्य को ब्यवस्थित करने का श्रेय मिहिरभोज को है।

महेंद्रपाल (प्रप्र-६१० ई०)—िमिहिरभोज का पुत्र महेंद्रपाल अपने पिता के समान ही निकला । उसके समय में उत्तरी बंगाल भी प्रतीहार साम्राज्य में शामिल हो गया । अब हिमालय से बेकर विंध्याचल तक तथा वंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक प्रतीहार साम्राज्य का विस्तार हो गया। महेंद्रपाल के समय के कई लेख काठियावाड़ से लेकर बंगाल तक के

भूभाग से प्राप्त हुए हैं। इस शासक की अनेक उपाधियाँ उक्त लेखों में मिसती हैं। 'महेंद्रायुध', 'निर्भयराज', 'निर्भयनरेंद्र' आदि उपाधियों से महेंद्र-पाल की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है।

महीपाल (६१२-६४४ ई०)—यह महेंद्रपाल का दूसरा लड़का था और अपने बड़े भाई भोज द्वितीय के बाद साम्राज्य का अधिकारी हुआ। । संस्कृत के उद्भट बिद्धान राजशेखर इसी के समय में हुए, जिन्होंने महीपाल को 'आर्यावर्त का महाराजाधिराज' लिखा है और उसकी अनेक विजयों का वर्णन किया है। अल-मसूदी नामक मुसलमान यात्री बगदाद से ६१४ ई० में भारत आया। अतीहार साम्राज्य का वर्णन करते हुए इस यात्री ने लिखा है कि उसकी दिख्या सीमा राष्ट्रकृट राज्य से मिलती थी और सिंघ का एक भाग तथा पंजाब उसमें सम्मिलित थे। अतीहार सम्राट् के पास घोड़े और ऊँट बड़ी संख्या में थे। साम्राज्य के चारों कोनों में सात लाख से लेकर नौ लाख तक फौज रहती थी। उत्तर में मुसलमानों की शक्ति को तथा दिख्य में राष्ट्र-कृट शक्ति को बढ़ने से रोकने के लिए इस सेना का रखना बहुत जरूरी था।

राष्ट्रक्ट-श्राक्रमण्— ११६ ई० के लगभग दिल्ल से राष्ट्रक्टों का पुनः एक बढ़ा श्राक्रमण् हुश्रा । इस समय राष्ट्रक्ट-शासक इंद्र तृतीय था। उसने एक बढ़ी फौज लेकर उत्तर की श्रोर प्रयाण किया । उसकी सेना ने श्रानेक नगरों को बर्बाद किया, जिनमें कनौज मुख्य था। इन्द्र ने महीपाल को पराजित करने के बाद प्रयाग तक उसका पीछा किया । परन्तु इंद्र को उसी वर्ष दिल्ल लौट जाना पड़ा। उसके जाने के बाद महीपाल ने पुनः अपनी शक्ति को सँभाला । परंतु राष्ट्रक्टों के इस बढ़े श्राक्रमण् के बाद प्रतीहार साम्राज्य को गहरा घट्टा पहुँचा श्रोर उसका पुराना गौरव नष्ट हो चला। १४० ई० के लगभग राष्ट्रक्टों ने उत्तर की श्रोर बढ़ कर प्रतीहार साम्राज्य का एक बढ़ा भाग श्रपने राज्य में मिला लिया। साम्राज्य के कई श्रन्य प्रदेशों में भी सामंत लोग स्वतन्त्र होने लगे। इस प्रकार महान् प्रतीहार साम्राज्य का पत्त स्पष्ट रूप से दिलाई पड़ने लगा।

परवर्ती श्रतीहार शासक (लगभग ६४४-१०३४ ई०)—महीपाल के उत्तराधिकारी क्रमशः महेंद्रपाल, देवपाल, विनायकपाल, विजयपाल,

द. दे० रमेशचंद्र मजूमदार—ऐश्यंट इंडिया ( बनारस, १६४२ ), पृ० ३०४।

राज्यपाल,त्रिलोचनपाल तथा यशःपाल नामक प्रतीहार शासक हुए। इनके समय में साम्राज्य के कई प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। बुंदेलखंड में चंदेल, महाकोशल में कलचुरि, मालवा में परमार, सौराष्ट्र में चालुक्य, पूर्वी राजस्थान में चाह-मान, मेवाड़ में गुहिल तथा हरियाना में तोमर म्रादि श्रनेक राजवंशों ने उत्तर भारत में स्रपने स्वतन्त्र राष्ट्रय स्थापित कर लिये। इनमें श्रापस में शक्ति-प्रसार के लिए कुछ समय तक कशमकश चलती रही।

प्रतीहार-शासन में मथुरा की दशा-नवीं शती के बारम्भ से लेकर दुसवीं शती के खंत तक लगभग २०० वर्षों तक मधुरा प्रदेश गुर्जर-प्रतीहार-साम्राज्य के श्रंतर्गत रहा । इस वंश में मिहिरभोज, महेंद्रपाल तथा महीपाल बड़े प्रतापी शासक हुए । उनके समय में लगभग समस्त उत्तर भारत एक छुत्र के अन्तर्गत हो गया । अधिकांश प्रतीहार-शासक वैष्णव या शैव मतावलम्बी थे। उनके लेखों में उन्हें विष्णु, शिव तथा भगवती का भक्त कहा गया है। नागभट द्वितीय, रामभद्र तथा महीपाल सूर्य-भक्त थे। प्रतीहारों के शासन-काल में मथुरा में हिंदू पौराणिक धर्म की अच्छी उन्नति हुई । मथुरा में उपलब्ध तत्कालीन कलाकृतियों से इसकी पुष्टि होती है। ई० नवीं शती के श्रारंभ का एक लेख हाल में श्रीकृष्ण-जन्म-त्थान से प्राप्त हुत्रा है । इससे राष्ट्रकटों के उत्तर भारत श्राने तथा जन्म-स्थान पर धार्मिक कार्य करने का पता चलता है। संभवतः राष्ट्रकृटों ने अपने आक्रमण द्वारा धार्मिक केन्द्र मधुरा को कोई चित नहीं पहुँचाई । नवीं श्रीर दुसवीं शताब्दियों में कई बार भारत की प्रमुख शक्तियों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुए। ब्राक्रमण्कर्तात्रों का मुख्य उद्देश्य भारत की राजधानी कनौज को जीतने का होता था । मथुरा को इन युद्धों से विशेष चित पहुँची हो, इसका पता नहीं चलता।

महमूद गजनवी का आद्र मण — ग्यारहवीं शती के आरम्भ में उत्तर-पश्चिम की ओर से मुसलमानों के धावे भारत की ओर होने लगे। गजनी का मृतिभंजक सुलतान महमृद सत्रह बार भारत पर चढ़ आया। उसका उद्देश्य लूटपाट करके गजनी लौट जाना होता था। अपने नवें आक्रमण का निशाना उसने मधुरा को बनाया। उसका यह आक्रमण १०१७ ई० में हुआ। महमूद के मीरमुंशी अल-उत्त्री ने अपनी पुस्तक 'तारी से यामिनी' में इस आक्रमण का विस्तृत वर्णन किया है, जिससे निम्नलिखित वातें ज्ञात होती हैं—

महावन में उस समय कूलचंद नामक राजा का किला था। धराजा बड़ा शक्तिशाली था और उससे कोई विजय प्राप्त न कर सका था। उसका राज्य बहुत बड़ा था। वह अपार धन तथा एक बड़ी सेना का स्वामी था और उसके सुदृढ़ किले कोई भी दुश्मन नहीं ढहा सकता था। जब उसने सुलतान (महमूद) की चढ़ाई की बाबत सुना तो अपनी फौज इकही करके मुकाबले के लिए तैयार हो गया। परन्तु उसकी सेना शत्रु को हटाने में असफल रही और सैनिक मैदान छोड़ कर भाग गये, जिससे नदी पार निकल जायें। जब कूलचंद के लगभग ४०,००० आदमी मारे गये या नदी में डूब गये, तब राजा ने एक खंजर लेकर पहले अपनी स्त्री को समाप्त कर दिया और फिर उसी के हारा अपना भी अंत कर लिया। सुलतान को इस विजय से १८४ बढिया हाथी तथा अन्य माल हाथ लगा।

इसके बाद सुलतान महमूद की फौज मधुरा पहुँची। यहाँ का वर्णन करते हुए उत्वी लिखता है—

"इस शहर में सुलतान ने निहायत उम्दा ढंग की बनी हुई एक इमारत देखी, जिसे स्थानीय लोगों ने मनुष्यों की रचना न बता कर देवताश्रों की कृति बताई। नगर का परकोटा पत्थर का बना हुआ था, उसमें नदी की श्रोर ऊँचे तथा मजबृत श्राधार-स्तंभों पर बने हुए दो द्वजि स्थित थे। शहर के दोनों श्रोर हजारों मकान बने हुए थे जिनसे लगे हुए देवसंदिर थे। ये सब पत्थर के बने थे और लोहे की छड़ों द्वारा मजबूत कर दिये गये थे। उनके सामने दूसरी इमारतें बनी थीं, जो सुदृढ़ लक्कड़ी के खंभों पर श्राधारित थीं । शहर के बीच में सभी मंदिरों से ऊँचा एवं सुन्दर एक मंदिर था, जिसका पूरा वर्णन न तो चित्र-रचना द्वारा और न लेखनी द्वारा किया जा सकता है । सुलतान महमृद ने स्वयं उस मंदिर के बारे में लिखा कि 'यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की इमारत बनवाना चाहे तो उसे दस करोड़ दीनार (स्वर्ण-मुद्रा) से कम न खर्च करने पड़ेंगे और उसके निर्माण से २०० वर्ष लगेंगे, चाहे उसमें बहुत ही योग्य तथा अनुभवी कारीगरों को ही क्यों न बगा दिया जावे।' सुलतान ने त्राज्ञा दी कि सभी मंदिरों को जला कर उन्हें धराशायी कर दिया जाय। बीस दिनों तक बराबर शहर की लूट होती रहीं ह इस लूट में महमूद के हाथ खालिस सोने की पाँच बड़ी मूर्तियाँ लगीं,जिनकी

संभवतः इस समय मथुरा प्रदेश का राजनैतिक केंद्र महावन ही था।

श्राँखें बहुमूल्य माणिक्यों से जड़ी हुई थीं। इनका मूल्य पचास हजार दीनार था। केवल एक सोने की मूर्ति का ही वजन चौदह मन था। इन मूर्तियों तथा चाँदी की बहुसंख्यक प्रतिमात्रों को सौ ऊँटों की पीठ पर लाद कर गर्जनी ले जाया गया।" °

महमूद के द्वारा मथुरा की बरवारी को चर्चा अन्य कई मुसलमान लेखकों ने भी की है। इनमें बदायूँ नी तथा फरिश्ता के विवरण उल्लेखनीय हैं। बदायूँ नी ने लिखा है—''मथुरा काफिरों के पूजा की जगह है। यहाँ वसुदेव के लड़के कृष्ण पैदा हुए। यहाँ असंख्य देव-मंदिर हैं। सुलतान (महमूद गजनवी) ने मथुरा को फतह किया और उसे बरबाद कर डाला। सुसलमानों के हाथ बड़ी दौलत लगी। सुलतान की आज्ञा से उन्होंने एक देवमूर्ति को तोड़ा, जिसका वजन ६८,६०० मिश्कल ' जरा सोना था। एक बेशकीमती पत्थर मिला, जो तोल में ४४० मिश्कल था। इन सबके अतिरिक्त एक बड़ा हाथी मिला, जो पहाड़ के मानिंद था। यह हाथी राजा गोविंदचंद का था।" व

१६०० ई० के लगभग फिरिश्ता ने भारत का विस्तृत वर्णन लिखा। मथुरा के संबंध में उसने कई उल्लेख किये हैं। महमृद् गज़नवी की चढ़ाई का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि महमृद् मेरठ से महावन पहुँचा था। महावन को लूटने के बाद वह मथुरा पहुँचा। फिरिश्ता ने लिखा है— "सुलतान ने मथुरा में मूर्तियों को भग्न करवाया छौर बहुत-सा सोना-चाँदी प्राप्त किया। वह मंदिरों को भी तोड़ना चाहता था, पर उसने यह देखकर कि यह काम बड़ा श्रमसाध्य है, अपना विचार बदल दिया। 93 कुछ लोगों का श्रमान है कि मंदिरों के सौंदर्य से प्रभावित होकर सुलतान ने उन्हें नष्ट करने

१०. दे० ग्राडज-मेम्बायर, पू० ३१-३२ ।

११. एक मिश्कल तोल में ६६ जो की तोल के बराबर होता है।

१२. जी रैंकिंग—मुंतखबुत्तवारीख ऑफ अल-वदायूँनी (कलकत्ता, १८४४), जिल्द १, पृ० २४-४। यह राजा गोविंदचंद कौन था, यह बताना कठिन है। निस्संदेह कनौज के गाहड़वाल राजा गोविंदचंद्र से यह भिन्न था।

१३. परन्तु उत्वी ने लिखा है कि सुलतान ने आज्ञा दी कि सभी मंदिरों को जला कर धराशायी कर दिया जाय। फरिश्ता का कथन ठीक मालूम पड़ता है।

का खयाल छोड़ दिया। उसने गजनी के गवर्नर को मथुरा की बाबत जो लिखा उससे प्रमाणित होता है कि इस शहर तथा यहाँ की इमारतों का उसके चित्त पर बड़ा श्रसर पड़ा। सुलतान मथुरा में बीस दिन तक ठहरा। इस श्रविध में शहर की बड़ी बर्बादी की गई।"<sup>38</sup>

महमूद के आक्रमण से मथुरा नगर को निस्संदेह बड़ी चित पहुँची। यह आक्रमण एक बड़े तूफान की तरह का था। मथुरा की बर्बादी के बाद लुटेरे यहाँ ठहरे नहीं। नगर की स्थिति को सुधारने में कुछ समय अवश्य लगा होगा। कूलचंद के बाद उसके वंश के कौन शासक हुए, इसका कुछ पता नहीं चलता।

अलबेरनी — महमूद के आक्रमण के कुछ समय बाद ही अलबेरनी नामक प्रसिद्ध मुसलमान लेखक भारत श्राया । वह महमूद के दरबार में रह चुका था। उसने यहाँ संस्कृत में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। भारत में कुछ दिन ठहरने के बाद अलबेरनी ने इस देश के संबंध में १०३० ई० में 'किताबुलहिंद' नामक एक बड़ी पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने भारतीय इतिहास, साहित्य, दर्शन, ज्योतिष श्रादि के विषय में तथा यहाँ के लोगों की बाबत विस्तृत विवरण लिखा है। अलबेरनी ने वायुपुराण, ग्रहत्संहिता श्रादि पुस्तकों की भौगोलिक सूचियों के श्राधार पर श्रूरसेन तथा मथुरा का भी उल्लेख किया है। १९५ उसने लिखा है कि मथुरा नगर यमुना-तट पर बसा है। भगवान वासुदेव (कृष्ण) के मथुरा में जन्म का तथा उनके चरित का वर्णन अलबेरनी ने कुछ विस्तार से किया है। १९६ परंतु उसने कई बातें श्रामक लिखी हैं। एक जगह पर वह लिखता है कि कृष्ण के पिता वसुदेव श्रुद्ध थे और वे जहवंश के पशुपालक थे। अपनी पुस्तक में अलबेरनी ने मथुरा में व्यवहत संवत् का भी उल्लेख किया है श्रीर लिखा है कि मथुरा तथा कनीज के राज्यों में श्रीहर्ष का संवत् चलता था। १९७

१४. जान ब्रिग्स—हिस्ट्री आफ दि राइज आफ दि मोहैमेडन इन पावर इंडिया (कलकत्ता, १६०८), जि० १, पृ० ४७-४६। १४. ई० सी० साचौ—अलबेरुनीज़ इंडिया (लंदन, १६१४), जि० १, पृ० ३००, ३०८।

१६. साचौ-वही, पृ० ४०१-४।

१७. वही, जिल्द २, पृ० ४।

महमूद गजनवी के उक्त आक्रमण के बाद कुछ समय तक मथुरा प्रदेश की दशा का ठीक पता नहीं चलता । हरियाना प्रदेश के तोमर लोग दिल्ल की आरे अपनी प्रभुता का प्रसार करने लगे थे। इधर राजस्थान के चाहमान लोगों ने भी मथुरा की और बढ़ना शुरू किया । अजमेर से दिल्ली तक का प्रदेश धीरे-धीरे उनके अधिकार में आ गया । तोमरों के साथ उनकी मुठभेड़ अनिवार्य हो गई। ग्वालियर के आस-पास कछ्वाहा राजपूतों ने अपना आधि-पत्य जमा लिया। कछ्वाहों तथा बुंदेलखंड के चंदेलों ने मुसलमानों से कई बार टकरें लीं । महमूद के हमलों की समाप्ति के बाद कछ्वाहों तथा चंदेलों के धावे प्रतीहार राजाओं के केन्द्र कनीज तक होने लगे। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्थ में राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा का अधिकार कुछ दिनों तक कनीज पर स्थापित हो गया। चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम तथा चोलराज वीरराजेंद्र ने भी कनीज पर आक्रमण किये। इन आक्रमणों के कारण कनीज को अवश्य चित पहुँची होगी।

गाह्डवाल वंश — ११वीं शताब्दी का श्रंत होते-होते उत्तर-भारत में एक नई शक्ति का प्राहुर्भाव हुश्रा, जो गाहडवाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस वंश का प्रारम्भ महाराजा चंद्रदेव से हुश्रा। इसने अपने शासन का विस्तार कनौज से लेकर बनारस तक कर लिया। पंजाब के तुरुष्क लोगों का भी इसने मुकाबला किया।

गोविद्चंद्र (लगभग १११२-११५५ ई०)—चंद्रदेव के बाद उसका पुत्र मदनचंद्र कुछ समय तक शासन का अधिकारी रहा। उसके पश्चात् उसका यशस्त्री पुत्र गोविद्चंद्र शासक हुआ। इसके समय के चालीस से ऊपर अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। गोविद्चंद्र ने अपने राज्य का विस्तार करना आरम्भ किया। कुछ समय बाद प्रायः संपूर्ण उत्तर प्रदेश और ममध का एक बड़ा माग उसके अधिकार में आ गया। पूर्व में पाल तथा सेन राजाओं से गोविंद्वंद्र को लड़ना पड़ा। चंदेलों को परास्त कर उसने उनसे पूर्वी मालवा छीन लिया। इसी प्रकार दिल्ला कोशल के कलचुरि राजाओं से भी उसका युद्ध हुआ। राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल तथा काशमीर के राजाओं के साथ गोविंद्वंद्र ने राजनैतिक मैत्री स्थापित की। मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोकने में भी गोविंद्वंद्र सफल हुआ। उसके द्वारा उत्तर भारत में एक विस्तृत एवं शक्तिशाली राज्य की स्थापना की गई। उसके दीर्घ शासन-काल में 'मध्य देश' में शांति स्थापित रही। कनौज नगर के गौरव को गोविंद्वंद्र ने एक बार फिर से बड़ाया। यह शासक वैट्लव था; इसने काशी के आदिकेशव वाट में स्नान

कर ब्राह्मणों को प्रभूत दिलिणा दी। इसकी रानी कुमारदेवी के द्वारा सारनाथ में एक नये बौद्ध विहार का निर्माण कराया गया। गोविंदचंद्र ने स्वयं भी श्रावस्ती के बौद्ध भिचुत्रों को छह गाँव दान में दिये। इन बातों से इस शासक की धार्मिक सहिष्णुता तथा उदारता का पता चलता है। इसके ताम्रपन्नों में गोविंदचंद्र की उपाधियाँ 'महाराजाधिराज' तथा 'विविध विद्या-विचार-वाचस्पति' मिलती हैं, जिनसे जात होता है कि यह राजा विद्वान् था। इसके एक मंत्री लच्मीधर के द्वारा 'कृत्यकल्पतर' नामक प्रन्थ की रचना की गई, जिसमें राजनीति तथा धर्मविषयक श्रनेक बातों का विवेचन है।

गोविंदचंद्र के सोने और तांबे के सिक्के मथुरा से लेकर बनारस तक मिलते हैं। मिश्रित घातु वाले स्वर्ण-सिक्कों की संख्या बहुत अधिक है। इन पर एक और 'श्रीमद्गोविंदचंद्रदेव' लिखा रहता है और दूसरी तरफ बैठी हुई लक्सी की मूर्ति रहती है। ये सिक्के चवन्नी से कुछ वड़े रहते हैं। ताँबे के सिक्के अपेचाकृत कम मिलते हैं।

विजयचंद्र या विजयपाल (११४४-७० ई०) — गोविद्संह के बाद उसका पुत्र विजयसंह राज्य का शासक हुआ। कमौली (जि॰ बनारस) से प्राप्त एक ताम्रपत्र से पता चलता है कि उसने मुसलमानों से युद्ध कर उन्हें परास्त किया। यह युद्ध गजनी के शासक खुसरो या उसके लड़के खुसरो-मिलिक से हुआ होगा। विजयसंह भी वैष्णव था और इसने अपने राज्य में कई विष्णु-मंदिरों का निर्माण कराया। मथुरा में श्रीकृष्णु-जन्म-स्थान पर सं० १२०७ (१९४० ई०) में विजयसंह के द्वारा एक भन्य मंदिर का निर्माण कराया गया। १० उस समय विजयसंह संभवतः युवराज था और अपने पिता की ओर से मथुरा प्रदेश का शासक था। अभिलेख में राजा का नाम 'विजयपालदेव' दिया है। 'पृथ्वीराजरासो' में भी विजयसंह का नाम 'विजयपाल' ही मिलता है। रासो के अनुसार विजयपाल ने कटक के सोमवंशी राजा पर तथा दिछी, पाटन, कर्नाटक आदि देशों पर चढ़ाई की और वहाँ के राजाओं

१८. कटरा केशवदेव से प्राप्त सं० १२०७ के एक लेख से इसका पता चलता है। लेख में नवनिर्मित मंदिर के दैनिक व्यय के लिए दो मकान, छह दुकानें तथा एक वाटिका प्रदान करने का चल्लेख है। यह भी लिखा है कि मंदिर के प्रबंध के हेतु चौदह नागरिकों की एक 'गोष्ठी' (समिति) नियुक्त की गई, जिसका प्रमुख 'जड्ज' नामक व्यक्ति था।

को परास्त किया। <sup>९</sup> लेखों से ज्ञात होता है कि इसने अपनी जीवितावस्था में ही अपने पुत्र जयचंद्र को राज्य का कार्य सौंप दिया। संभवतः ऐसा करके उसने अपने वंश की परंपरा का पालन किया।

जयचंद्र (११७०-६४ ई०)—यह विजयचंद्र का पुत्र था। 'रासो' के अनुसार जयचंद्र दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। नयचंद्र द्वारा रचित 'रंभामंजरी' नाटिका से ज्ञात होता है कि इसने चंद्रेल राजा मदनवर्मदेव को पराजित किया। इस नाटिका तथा 'रासो' से यह भी पता चलता है कि जयचंद्र ने शिहाबुद्दीन गोरी को कई बार पराजित कर उसे भारत से भगा दिया। मुसलमान लेखकों के विवरणों से ज्ञात होता है कि जयचंद्र के समय में गाहडवाल साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया। इब्न असीर नाम लेखक ने तो उसके राज्य का विस्तार चीन साम्राज्य की सीमा से लेकर मालवा तक लिखा है। पूर्व में वंगाल के सेन राजाओं से जयचंद्र का युद्ध एक दीर्घ काल तक जारी रहा।

जयचंद्र के शासन-काल में बनारस और कनौज की बड़ी उन्नित हुई। कनौज, श्रसनी (जि॰ फतहपुर) तथा बनारस में जयचंद्र के द्वारा मजबूत किले बनवाये गये। इसकी सेना बहुत बड़ी थी, जिसका लोहा सभी मानते थे। गोविंदचंद्र की तरह जयचंद्र भी विद्वानों का श्राश्रयदाता था। प्रसिद्ध नैषध-महाकाव्य के रचियता श्रीहर्ष जयचंद्र की राजसभा में रहते थे। उन्होंने कान्य-कुब्ज सम्राट् के द्वारा सम्मान-प्राप्ति का उल्लेख श्रपने महाकाव्य के श्रन्त में किया है। विश्व जयचंद्र के द्वारा राजस्थ्यश्र करने का भी पता चलता है। विश्व

मुसलमानों द्वारा उत्तर भारत की विजय — परन्तु भारत के दुर्भाग्य से तत्कालीन प्रमुख शक्तियों में एकता न थी। गाहडवाल, चाहमान, चन्देल, चालुक्य तथा सेन एक-दूसरे के शत्रु थे। जयचंद्र ने सेन वंश के साथ

१६. पृथ्वीराज रासो, अ० ४४. पृ० १२४४-४८ । 'द्व्याश्रय काव्य' में चालुक्य राजा कुमारपाल के द्वारा कनौज पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। हो सकता है कि इस सगय चालुक्यों और गाहडवालों के बीच अनवन हो गई हो।

२०. "ताम्बूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुञ्जेश्वरात्।।"(नैपध २२,१४३) २१. इस यज्ञ के प्रसंग में जयचंद्र के द्वारा अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचने एवं पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता-हरण की कथा प्रसिद्ध है। परन्त इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

लंबी लड़ाई कर अपनी शक्ति को कमजोर कर लिया । तत्कालीन चाहमान शासक पृथ्वीराज से उसकी घोर शत्रुता थी। इधर चंदेलों और चाहमानों के बीच अनबन थी । ११२० ई० में जब कि मुहम्मद ग़ोरी भारत-विजय की आकांचा से पंजाब में बढ़ता चला आ रहा था, पृथ्वीराज ने चंदेल-शासक परमिद्देव पर चढ़ाई कर उसके राज्य को तहस-नहस कर डाला। इसके बाद उसने चालुक्यराज भीम से भी युद्ध ठान दिया।

उत्तर भारत के प्रधान शासकों की इस आपसी फूट का मुसलमानों ने पूरा लाभ उठाया । शिहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ोरी पंजाब से बढ़ कर गुजरात की खोर गया। फिर उसने पृथ्वीराज के राज्य पर भी आक्रमण किया। १२ ११६१ ई० में थानेश्वर के पास तराइन के मैदान में पृथ्वीराज और ग़ोरी की सेनाओं में मुठभेड़ हुई। ग़ोरी युद्ध में घायल हुआ और पराजित होकर भाग गया। उसकी सेना बुरी तरह हारी। दूसरे वर्ष वह पुनः बड़ी तैयारी के साथ चढ़ दौड़ा। इस बार तराइन पर फिर बमासान युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई और वह मारा गया। अब अजमेर और दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार स्थापित हो गया। कुनुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रशासक बनाया गया।

११६४ ई० में कुतुबुद्दीन की अध्यक्तता में मुसलमानों ने कनौज राज्य पर चढ़ाई की। चंदावर (जि० इटावा) के युद्ध में जयचंद्र ने बड़ी बहादुरी से मुसलमानों का सामना किया। मुसलमान लेखकों के विवरणों से पता चलता है कि चंदावर का युद्ध भयंकर हुआ। कुतुबुद्दीन की फौज में पचास हजार सवार थे। जयचंद्र ने अपनी सेना का संचालन स्वयं किया परंतु अंत में वह पराजित हुआ और मारा गया। अब कनौज से लेकर बनारस तक मुसलमानों का अधिकार होगया। कनौज, असनी तथा बनारस में बड़ी लूट-मार हुई।

इस प्रकार ११६४ ई० में कनौज साम्राज्य का श्रंत हुश्रा श्रौर मथुरा का प्रदेश भी मुसलमानों के श्रधिकार में चला गया । कुछ वर्ष बाद ही पूर्व श्रौर मध्य भारत में भी मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया ।

२२. कुछ लोगों का यह विचार कि पृथ्वीराज से शत्रुता होने के कारण जयचंद्र ने मुसलमानों को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित किया, युक्तिसंगत नहीं। उक्त कथन के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते।

### श्रध्याय १०

# दिल्ली सल्तनत का काल

ि ११६४ ई० से १४२६ ई० तक ]

बारहवीं शती का श्रंत होते-होते मुसलमानों का शासन उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर स्थापित हो गया। शिहाबुद्दीन के मरने के बाद दिश्ली का राज्य कुतुबुद्दीन नामक दास को प्राप्त हुआ। इस वंश के सभी शासक तुर्क थे। श्रव्तमश तथा बलबन इस वंश में प्रसिद्ध शासक हुए। इनके शासन-काल में दिश्ली सल्तनत का विस्तार बढ़ा।

मंगोलों के आक्रमण — तेरहवीं शती में मंगोलों ने कई बार भारत पर हमले किये, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत का वातावरण बहुत समय तक अशान्त बना रहा। मंगोलों में चंगेजलाँ सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ। तेरहवीं शती के प्रारंभ में उसने मध्य एशिया से लेकर भूमध्य सागर तक के सभी तुर्क राज्यों को समाप्त कर दिया। अफगानिस्तान की विजय के बाद उसने भारत पर भी आक्रमण किया। १२२७ ई० में चंगेज की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने भी मंगोल साम्राज्य को बहुत बढ़ाया। धीरे-धीरे इस साम्राज्य का विस्तार प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक सागर तक हो गया! मंगोलों के इस विश्व-साम्राज्य का इतिहास में बड़ा महस्व है। बौद्ध धर्म का एशिया में जो ज्यापक प्रसार हुआ। उसमें मंगोल-शासन का उल्लेखनीय योग रहा। अनेक बौद्ध अन्थों का मंगोल भाषा में अनुवाद कराया गया तथा भारतीय लिपि, साहित्य और कला का एशिया के अन्य देशों में प्रचार हुआ।

दिल्ली के अन्य राजवंश — गुलामवंश (१२०६-१२६० ई०) के बाद खिलजी (१२६०-१३२० ई०), तुगलक (१३२०-१४१३ ई०), सय्यद (१४१४-१४२६ ई०) तथा लोदीवंश (१४४१-१४२६ ई०) ने उत्तर भारत पर क्रमशः राज्य किया । इन सब वंशों के राज्यकाल में मथुरा प्रदेश दिल्ली सल्तनत के ही ग्रंतर्गत रहा । खिजजी वंश के प्रसिद्ध शासक अलाउदीन (१२६६-१३१६ ई०) ने दिल्ला भारत के भी जीतने की चेष्टा की । यद्यप चह इसमें पूर्णतया सफल न हो सका तो भी उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप दिली सल्तनत का दिल्ला में काफी विस्तार हुआ और धीरे-धीरे कई मुसलमान रियासतें दिल्ला भारत में स्थापित हो गईं।

श्रलाउदीन — ग्रलाउदीन खिलजी के समय का एक फारसी लेख मधुरा से प्राप्त हुत्रा है । यह लेख दो पंक्तियों में है, जिनका प्रारम्भिक ग्रंश हूट गया है। लेख में सुल्तान ग्रलाउदीन शाह का नाम तथा उसकी उपाधि 'सिकन्दरे थानी' दी हुई है । दूसरी पंक्ति में गुजरात के प्रशासक उलगखां तथा उसके द्वारा बनवाई हुई मस्जिद का जिक्र है । यह उलगखाँ ग्रलाउदीन का भाई था, जिसे उसने ६६७ हिजरी (१२६७–६८) में गुजरात की विजय करने के लिए भेजा था। इसी उलगखाँ ने मधुरा में ग्रसिक्डण्डा घाट के पास स्थित किसी प्राचीन हिंदू मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाई । यह मस्जिद कुछ समय बाद शायद यमुना की बाद के कारण नष्ट हो गई। वालांतर में प्राचीन मस्जिद के पास एक दूसरी मस्जिद बनाई गई।

श्रलाउद्दीन ने गुजरात के श्रलावा राजस्थान तथा महाराष्ट्र के भी एक भाग को जीता श्रीर इसके बाद उसके सेनापित मिलिक काफूर ने दिच्च पर चढ़ाइयाँ कीं । श्रलाउद्दीन कठोर शासक था । उसके समय दोश्राब के हिंदू लोग बहुत दबाये गये। तुर्क सरदारों की उच्छृङ्खलता को भी उसने बहुत-कुछ समाप्त कर दिया। बाजार पर कड़ा नियंत्रण किया गया श्रीर वस्तुश्रों के भाव नियत किये गये।

त्रलाउदीन के बाद मथुरा की द्शा— ग्रलाउद्दीन के बाद बहुत समय तक मथुरा प्रदेश का कोई प्रामाणिक हाल उपलब्ध नहीं होता। दिल्ली सुलतानों में से ग्रनेक की कोपदृष्टि मथुरा पर रही। यहाँ के बड़े मंदिर धराशायी किये गये तथा पित्र स्थानों को नष्ट-भ्रष्ट किया गया। मथुरा ग्रौर वृन्दावन को 'बुत-परस्तों का श्रह्या' माना जाता था ग्रौर इन स्थानों को प्रायः घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। विवेच्य-काल में मथुरा नगर से ६ मील दूर महावन को राजनैतिक केन्द्र बनाया गया। यहीं पर दिल्ली के शासक की ग्रोर से नियुक्त फौजदार रहता था। मथुरा प्रदेश में धीरे-धीरे ग्रन्य ग्रनेक फौजी पड़ाव बने, जिनमें फरह, बाद, ज्ञाता, सराय ग्राजमपुर तथा शेरगढ़ उल्लेखनीय हैं।

सहम्मद तुगलक (१३२४-४१ ई०)—तुगलक वंश में सहम्मद बड़ा जिद्दी श्रीर कठोर शासक हुआ। उसके समय में जमीन का लगान बहुत बढ़ा दिया गया। उसे अदा न कर सकने वाले हिंदू किसानों पर अत्याचार हुए।

१. एपीम्राफिया इंडो-मुसलेमिका, १६३७-३८, पृ० ४६-६१ में प्रकाशित।

बुलन्दशहर, मथुरा, कनौज, डलमऊ आदि इलाकों के किसानों की बहुत सताया गया और उनके खेतों को उजाड़ दिया गया । कुछ समय बाद माल-गुजारी वसूल करने का काम जालिम फौजदारों को सौंप दिया गया। १३३६ ई० में दिख़ी, मथुरा तथा उसके आस-पास भयंकर अकाल पड़ा । लगभग अगले सात वर्षों तक दुर्भिन्न की स्थिति बनी रही और कितने ही लोग मर गये । किसानों के एक बड़े भाग ने जुल्मों से तक्ष आकर खेती करना छोड़ दिया। डाकुओं की संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण शांतिशिय जनता को बड़े कष्ट हुए । इस सबका मुख्य कारण मुहम्मद तुगलक की क्रूरता तथा उसकी अदूरदर्शिता थी । दिख़ी सल्तनत को इसके शासन-काल में गहरा धका पहुँचा और विभिन्न प्रान्त स्वतन्त्र होने की बाट जोहने लगे।

फीरोज तुगलक (१३४१-प्प ई०)— मुहम्मद के बाद उसके चचेरे भाई फीरोज ने सतलज तथा यमुना नदी से कई नहरें निकलवाई और सैकड़ों वगीचे लगवाये। इसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के सभी प्रयत्न किये, जिससे धार्मिक असंतोष की भावना बढ़ी। धर्मीध मुल्लों का शासन में बढ़ा हाथ हो गया। उसके समय में मथुरा प्रदेश की काफी वर्दारी हुई होगी। पुरी के मंदिर से वह जगन्नाथ की प्रसिद्ध प्रतिमा भी उठा ले गया।

तेम्र का आक्रमण (१३६८ ई०)—फीरोज के उत्तराधिकारी अशक्त और निकम्मे शासक हुए। १३६८ ई० में तैम्र नामक तुर्क का प्रवल आक्रमण भारत पर हुआ। जहाँ-जहाँ उसकी फीज गई वहाँ लूट-मार और आग लगाने की ही घटनाएं हुईं। दिख्ली और मेरठ को उजाइने के बाद वह हरद्वार की और निकल गया। इस भयंकर हमले से दिख्ली सल्तनत की जड़ें हिल गईं। जिस मुस्लिम साम्राज्य का निर्माण पिछली दो शताब्दियों में हुआ था वह अब छिन्न-भिन्न हो गया और विभिन्न प्रांतों में कई स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये।

लोदी वंश--- १४४१ ई० में बहलोल लोदी नामक एक पठान ने दिल्ली को जीत कर वहाँ पठान वंश की नींव डाली । इसके पहले जौनपुर के शर्की शासकों ने मुंगेर से लेकर कनौज तक के प्रदेश पर अपना अधिकार कर रखा था । बहलोल ने हुसेनशाह शर्की को परास्त कर उससे कनौज और अवध का सारा इलाका छीन लिया और जौनपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । कुछ समय बान बिहार का भाग भी पठानों के कब्जे में आ गया।

सिकंदर लोदी (१४८८-१४१७ ई०)—पठान वंश में सिकन्दर लोदी शक्तिशाली शासक हुआ । इसके समय में दिख्ठी सल्तनत का विस्तार बढ़ा । मध्यभारत और राजस्थान के कई इलाकों को उसने जीता । आगरे में वह अकसर रहा करता था और यहाँ अपने मंत्रियों की सलाह से राज्य-विस्तार की योजनाएं बनाया करता था ।

जुलाई ४, १४०४ ई० के दिन आगरा में भयंकर भूचाल आया, जिससे वड़ी-बड़ी इमारतें धराशायी हो गईं। फरिश्ता लिखता है कि इतना बड़ा भूचाल भारत में न पहले आया और न इसके बाद कभी आया। हजारों प्राणी इमारतों के नीचे दब कर मर गये। हसी वर्ष सिकन्दर आगरे से ग्वालियर की ओर बढ़ा। धौलपुर के आगे उसने हिंदू राजाओं के राज्यों में लूट-मार कराई। इधर ही उसकी मुठभेड़ें बनजारों से भी हुईं। इ

3 १ १ ७ ई० में सिकन्दर त्रागरा में ठहरा हुत्रा था। यहाँ वह ग्वालियर-विजय की तैयारी कर रहा था। परंतु उसका यह स्वम पूरा न हो सका और इसी वर्ष के अंत में उसकी मृत्यु हो गई ( १४ दिसंबर, १११७ ई० )।

सिकन्दर के शासन-काल में दैनिक उपयोग की वत्तुणुं साती थीं। खेती के अलावा देश के कई भागों में विभिन्न उद्योग-धन्धे जारी थे। श्रागरा नगर व्यवसाय तथा व्यापार का श्रच्छा केन्द्र हो चला था। यहाँ सफेद सूती श्रीर रेशमी कपड़े तैयार होते थे। फीते, सोने-चाँदी का जरी का काम एवं सादे और रंगीन शीशे का काम भी यहाँ होता था। शासकों तथा श्रमीर लोगों के यहाँ इन वस्तुश्रों की वड़ी माँग थी। सोलहवीं शती में व्यावसायिक केन्द्र के रूप में श्रागरा नगर की बड़ी उन्नति हुई।

सिकंदर की धार्मिक कट्टरता—सिकन्दर लोदी की धार्मिक कट्टरता के कारण मथुरा की बड़ी बर्बादी हुई। 'तारीखे दाऊदी' के लेखक श्रब्दुत्ला के विवरण से पता चलता है कि सिकन्दर के समय में मथुरा के

२. ब्रिम्स—हिस्ट्री आफ दि राइज आफ दि मोहैमडन पावर इन इंडिया, जिल्द १, पृ० ४७६।

३. ये बनजारे मथुरा से लेकर ग्वालियर तक घूमा करते थे और अनेक प्रकार की जपयोगी वस्तुओं का व्यापार करते थे। इस कालमें आगरा इनका प्रमुख केंद्र था, जहाँ से सामान लेकर ये जसे दूसरे स्थानों में पहुंचाते थे।

मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिये गये। एक भी धार्मिक स्थान श्रक्नूता नहीं छोड़ा गया। बड़े मंदिरों के स्थान पर सरायें बना दी गईं। मंदिरों की मृर्तियाँ कसाइयों को दे दी गई, ताकि वे उन्हें मांस तोलने के लिए बाँटों के काम में लावें। सिकन्दर ने यह श्राज्ञा दे दी कि मथुरा का कोई भी हिंदू श्रपने सिर के बाल और दाढ़ी नहीं मुख़्वा सकता और न कोई धार्मिक कार्य कर सकता है। यदि कोई हिंदू लुक-छिप कर श्रपने बाल बनवाने की चेष्टा भी करता तो उसे नाई न मिल सकता था। मथुरा में यमुना के मुख्य घाटों के टीक उपर सिकन्दर ने मस्जिदों और द्कानों का निर्माण करा दिया। यमुना में स्नान करने तथा धार्मिक कृत्य करने की भी उसने मनाही कर दी।

सिकन्दर को अपनी बृद्धावस्था में हिंदू धर्म से बड़ी चिढ़ हो गई थी। यद्यपि उसकी माँ हिंदू सुनारिन थी, तो भी सिकन्दर मुख्लाओं के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण कट्टर मुसलमान बन गया था और हिंदुओं को सब प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लगा था। उसके समय में कुछ हिंदुओं ने फारसी का अध्ययन आरम्भ कर दिया।

श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पर राजा विजयपालदेव के द्वारा जिस विशाल मंदिर का निर्माण किया गया था वह भी सिकन्दर की धर्मान्धता का शिकार हुआ । 'श्री चैतन्य चरितामृत' तथा गौड़ीय संप्रदाय के कुछ अन्य प्रन्थों से पता चलता है कि १४१४ ई० के लगभग चैतन्य महाप्रभु सथुरा आये और उन्होंने जन्मस्थान पर जाकर केशवदेव के दर्शन किये। इससे अनुमान होता है कि उस समय मंदिर तथा उसमें केशव की प्रतिमा विराजमान थी। संभवतः इसके बाद ही सिकन्दर ने इस मंदिर को नष्ट किया।

इत्राहीम लोदी (१४१८-१४२६ ई०)—सिकन्दर का उत्तराधिकारी इत्राहीम हुआ। यह बड़ा क्र्र और अभिमानी था। सरदारों से बिगाड़ होने के कारण पठान राज्य का हास हो चला और सर्वत्र भारी असंतोष फेला। पंजाब के हाकिम दौलतलाँ लोदी तथा अनेक अन्य सरदारों ने विद्रोह किया और तैमूर के वंशज बाबर को, जो भारत के उत्तर-पश्चिम में अपनी शक्ति का प्रसार कर रहा था, दिखी राज्य पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया।

४. त्रिग्स—वही, पृ० ४५६ ।

४. वही, पू० ४५७।

१४२६ ई० में पानीपत के युद्ध में इब्राहीम की हार हुई और भारत पर सुगल शासन की स्थापना हो गई।

## म्रुस्लिम शासन-काल में हिंदू समाज

दिल्ली के तुर्क तथा पठान शासकों के राज्यकाल में राजसत्ता के लिए बराबर संघर्ष जारी रहे और प्रायः सर्वत्र राजनैतिक अशांति बनी रही । हिंदू समाज की तत्कालीन दशा ठीक न थी । अधिकांश हिंदू शासकों में दूरदर्शिता एवं राजनैतिक चेतना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप सामाजिक संगठन दृढ़ न हो सका । अंधविश्वास, संकीर्ण मनीवृत्ति एवं पारस्परिक ईंप्यां बढ़ रही थी, जिससे समाज विश्वञ्चलित हो रहा था । सामाजिक बंघन धीरे-धीरे कड़े होते जा रहे थे । वाद्य आडंबर, कर्मकांड और जड़-पूजा की श्रोर लोगों का ध्यान अधिक था । ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम शासकों की धार्मिक कटरता का और भी बुरा प्रभाव पड़ा । विवेच्य काल में मुहम्मद और फीरोज तुगलक, सिकन्दर तथा इब्राहीम लोदी आदि ऐसे अनेक शासक हुए, जिनकी करूता और धर्मांघता ने हिंदुओं के धार्मिक विचारों तथा उनके सामाजिक जीवन को बलात् बदलना चाहा । इसके फलस्वरूप संघर्ष और जोभ की भावना का जन्म हुआ ।

मुस्लिम कट्टरता के बावजूद इस काल में हिंदू समाज ने अपने को जीवित रखा। विवेच्य काल में कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने हिंदू जाति में नई राक्ति का संचार किया। रामानंद, कबीर, नानक, चैतन्य, मीराबाई, वक्षभाचार्य ध्या अन्य कितनी ही विभूतियों ने शुद्ध भाव और भक्ति का प्रशस्त मार्ग जनता के सामने रखा। वैष्ण्व धर्म की जो कल्याणी धाराएँ इन महानुभावों द्वारा प्रवाहित की गईं उन्होंने इस देश को सरस मिक्त से आफ्रावित कर जिया। इन महात्माओं ने लोकहित के लिए जिस साहित्य की सृष्टि की उसने भारतीय जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। केवल हिंदू जनता पर ही स्लम शासकों पर भी इन महात्माओं का प्रभाव पड़ा,

जिउके अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं।

व्रज भूमि का योग — मधुरा के इतिहास में ई० सोलहवीं शवी का समय वड़ा महत्वपूर्ण काल हुआ। इस शवी के प्रारंभ से ही यहाँ एक नई धार्मिक लहर उठी। भारत के प्रायः सभी भागों से संत-महात्माओं का आगमन मधुरा-वृदावन में होने लगा। चैतन्य और उनके शिष्य रूप-सनातन आदि

तथा महाप्रभु वल्लभाचार्य एवं अष्टछाप के प्रसिद्ध संत कवियों ने इस काल में मथुरा और उसके आस-पास के धार्मिक स्थानों का महत्व बहुत बहाया। इन तथा अन्य भक्त महात्माओं के कारण मथुरा प्रदेश में कृष्ण-भक्ति का नया उन्सेष हुआ। इस मथुर भक्ति को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए यहाँ की शौरसेनी अपभ्रंश से उस सरस भाषा का जन्म हुआ। जो 'बज-भाषा' के नाम से प्रसिद्ध है। यह नामकरण वन-उपवन वाले इस सुन्द्र बज प्रदेश का ही अन्वर्थक था। संभवतः विवेच्य काल के अंत में मथुरा प्रदेश का 'बज' नाम रूढ़ हो गया और बजभाषा के प्रसार के साथ-साथ प्रदेश या जनपद का विस्तार भी बहता गया। ई॰ सोलहवीं शती में ही बज की बड़ी यात्रा (वन-यात्रा) का भी प्रारंभ किया गया। इस यात्रा की लंबाई प्राचीन पौराणिक वर्णनों के आधार पर चौरासी कोस मानी गई। इसमें वे सभी मुख्य स्थल आ गये जिनका श्रीकृष्ण की लीलाओं के साथ संबंध माना जाता था।

ज्ञज के संत-महात्माओं ने मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल आदि को अपना केन्द्र बनाया, जहाँ धर्म, दर्शन, काच्य और संगीत का विकास बहुत समय तक होता रहा। इन्हीं लोगों की लगन का फल था कि हिंदू जनता का नेरारयमय जीवन आशा-संवित्त कल्याणकारी दिशा की ओर प्रवृत्त हुआ। वाह्य सावनों और आडंबरों की जगह चित्त की शुद्धि और हिर-भिक्त ने शहण की तथा उदार वैदेणव धर्म की बहुमुखी उन्नति हुई। आपसी भेद-भाव को मिटा कर एकता बढ़ाने एवं भारतीय धर्म को व्यापकता प्रदान करने का रलाधनीय प्रयत इन भक्त महात्माओं ने किया। इसके लिए वे भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे।

तत्कालीन साहित्य में मधुरा का वर्णन इस काल के मुसलमान लेखकों ने मथुरा का वर्णन कम किया है। इस नगर को 'बुतपरस्ती का काबा' माना जाता था। कई शासकों के द्वारा अपने फौजदारों को आदेश भेजे गये कि वे बुतपरस्ती (मूर्तिप्जा) को समाप्त करने के लिए सब प्रकार के प्रयन्त करें। मथुरा के आस-पास जब शाही फौज का पड़ाव पड़ता तो मथुरा की हिंदू जनता भयमस्त रहती थी। अधिकांश मुसलमान लेखकों ने जहाँ कहीं मथुरा का उल्लेख किया है उन्होंने इस नगर के प्रति प्रायः उपेचा और घृणा का ही भाव प्रकट किया है।

परंतु अन्य लेखकों में ऐसी बात नहीं पाई जाती । विवेच्य काल में अनेक विद्वान् तथा संत-महात्मा मथुरा आये । इस काल में लिखे गये कई जैन प्रंथों में मथुरा-वृंदावन का वर्णन मिलता है । श्री राजशेखर सूरि कृत प्रबंधकोश (रचनाकाल सं० १४०४ = १२४८ ई०) में कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा तथा वृंदावन का उल्लेख हुआ है ।

विविधितीर्थं करूप नामक एक दूसरे जैन ग्रंथ में, जिसकी रचना सं० १३८६ (१३३२ ई०) में हुई, मथुरा की गणना तीर्थों में की गई है । इस ग्रंथ में कई जैन तीर्थंकरों का मथुरा के साथ संबंध कथित है। इस पुस्तक के 'मथुरापुरी-करूप' में मथुरा नगरी का तथा यहाँ पर निर्मित जैन स्तूषों तथा विहारों का विस्तार से वर्णन मिलता है।

६. "अपरा पूर्वमथुरा यद्गोध्ठे कृष्णः समुखन्नः । यत्र वृन्दावनादीनि वनानि ।"—प्रवंधकोश (सातवाहन प्रवंध), पृ०७२ ।

वृन्दावन का अहत्व चैतन्य और उनके शिष्यों के यहाँ आने के बहुत पहले प्रसिद्ध हो चुका था। सम्भवतः इस नाम की वस्ती भी मध्यकाल में विद्यमान थी, जिसके उल्लेख यदकदा तत्कालीन साहित्य में मिल जाते हैं। उदाहरणार्थ काश्मीरी पंडित विल्हण का वर्णन देखिए—

"दोलालोलद्घनजघनया राधया यत्र भग्नाः

कृष्णकीडाङ्गण्विटिपनो नाधुनाप्युच्छ्वसन्ति ।

जल्पक्रीडामथितमथुरासूरिचक्रेण केचित्

तस्मिन्युन्दावनपरिसरे वासरा येन नीताः॥"

(विल्हण्कृत विक्रमाङ्कदेवचरित, १८, ८७)

(अर्थात् 'जिस वृन्दावन में चंचल और घन जघन वाली राधा के भूला भूलने के कारण कृष्ण के विहारकुंज के वृत्त टूट कर गिर पहें हैं, जहाँ मथुरा नगरी के अनेक विद्वानों को मैं (बिल्हण्) ने शास्त्रार्थ में परास्त किया, वहीं वृन्दावन की भूमि में कई दिन तक मैंने निवास किया।")

- विविधि तीर्थकल्प ( सिंघी जैन ग्रंथमाला, सं० १६६१ ), দু০
   ৯, ১६।
- =. वही, पृ० १७-२० ।

### अध्याय ११

# मुगलकालीन वज प्रदेश

[१४२६ ई० से १७१= ई० तक]

#### \*

# उत्तर भारत में ग्रुगल साम्राज्य की स्थापना

(१४२६-१४४० ई०)

पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की विजय हुई ( अप्रैल २१, १४२६ ई० ) । दिल्ली का सुलतान इबाहीम लोदी खेत रहा । ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत भी इबाहीम लोदी की स्रोर से लड़ता हुसा इसी युद्ध में मारा गया। वाबर ने ऋपने बड़े लड़के हमायुँ को आगरा पर ऋधिकार करने के लिए उसी दिन ससैन्य रवाना किया। बाबर स्वयं मई ४ को श्रागरा पहुँचा, श्रीर छह दिन बाद श्रागरा सुगलों के श्रधिकार में श्रा गया। किन्त बज प्रदेश के अन्य भागों में अब भी अफगान सरदारों का ही आधिपत्य था; मेवात, बयाना, घौलपुर, ग्वालियर, रापरी ऋौर इटावा में वे स्वाधीन शासक बन बैंठे। हिंदू जनता ने भी इन अफगान शासकों का ही साथ दिया । किंतु जब लोगों को निश्चित रूप से यह ज्ञात हुआ कि महमूद गजनवी या तैमूर की तरह बाबर वापस न लोटेगा बल्कि वह भारत में ही रह कर यहाँ एक नये साम्राज्य की स्थापना करेगा, तब धीरे-धीरे श्रफगान श्रमीरी श्रीर हिंदू जनता की उसके प्रति भावना बदलने लगी । कुछ अफगान अमीरों ने बाबर की श्रधीनता भी स्वीकार कर ली । बाकी रहे प्रदेश श्रीर किलों को जीतने के लिए सेनाएँ भेजी गईं। रापरी, बयाना, धौलपुर और खालियर के किले क्रमशः बाबर के अधिकार में आये । गंगा-यमुना के दोआब में भी वाबर की सेनाएँ जौनपुर श्रौर कालपी तक जा पहुँची थीं। इस प्रकार सन् १४२६ ई० के श्रंत तक मेवात के अतिरिक्त प्रायः सारे बज प्रदेश पर बाबर का आधिपत्य स्थापित हो गया।

सन् १४२७ ई० के प्रारम्भ में मेवाड़ का राणा सांगा सारे राजस्थान के राजाओं की सम्मिलित सेना को लेकर बाबर के विरुद्ध बढ़ा । मेवात का श्रक्तगान शासक हसनलाँ भी उसके साथ जा मिला। इधर कोहल (श्रलीगढ़) श्रीर रापरी में श्रफगानों ने पुनः सिर उठाया तथा वहाँ श्रपना श्राधिपत्य स्थापित किया। परन्तु कन्हावा के युद्ध में राणा सांगा की पूर्ण पराजय हुई एवं हसनखाँ मेवाती युद्ध में काम श्राया (मार्च १६, १४२७ ई०)। श्रव बावर ने मेवात को भी पूरी तरह जीत लिया। कोइल श्रीर रापरी के विद्रोहों को दबा दिया गया तथा इटावा के शहर ने भी बाबर की श्रधीनता मान ली। इस प्रकार ब्रज प्रदेश पर मुगलों का श्राधिपत्य हो जाने पर सन् १४४० ई० तक वह उन्हीं के श्रधिकार में रहा। मुगल-शासन के इन प्रारम्भिक वर्षों में प्रायः श्रागरा में ही उनकी राजधानी रही।

हुमायूँ — सन् १४३० ई० में बाबर की मृत्यु होने पर उसका बड़ा लड़का हुमायूँ गही पर बैठा। हुमायूँ के शासन के पहले दस वर्ष अपने विरोधियों का ससैन्य सामना करने में ही बीते, जिससे उसे राज्य के शासन-प्रबन्ध की ओर ध्यान देने का कोई अवसर ही नहीं मिला। सन् १४३४ ई० में जब हुमायूँ पूर्व की आर जा रहा था तब गुजरात और मालवा के सुलतान बहादुरशाह की सहायता पाकर तातरखाँ लोही ने एक बड़ी सेना के साथ मुगल राज्य पर चढ़ाई की और राह में पड़ने वाले बयाना के किले को हस्तगत कर वह आगरा की ओर बढ़ा। हुमायूँ ने अपने छोटे भाई हन्दाल तथा अन्य सेनानायकों को उसका सामना करने के लिए भेजा। मुगल-सेना को यों अपनी ओर बढ़ते देखकर तातरखाँ पीछे हटने लगा। मुगलों ने बयाना पर पुनः अधिकार कर लिया। अंत में मण्डलेर में मुगल सेना के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उस युद्ध में तातरखाँ मारा गया।

शेरखाँ स्र — शेरखाँ स्र के नेतृत्व में अफगानों का विद्रोह विहार और वंगाज में बद रहा था, एवं सन् १४३७ ई० में हुमायूँ को पूर्व की ओर जाना पड़ा। हुमायूँ का छोटा भाई हन्दाल भी इस समय उसके साथ था। परंतु अगले वर्ष हुमायूँ से आजा प्राप्त किए बिना ही हंदाल आगरा लौट आया और वहाँ उसने विद्रोह का भंडा खड़ा किया। स्वयं को मुगल-सम्राट् घोषित कर उसने दिल्ली पर भी बलपूर्व अधिकार करने का असफल प्रयत्न किया, किंतु उसी समय उसका दूसरा बड़ा भाई कामराँ ससेन्य पंजाब से दिल्ली होता हुआ आगरा आया, जिससे हंदाल का यह विद्रोह दव गया (१४३६ ई०)। परंतु अब ये दोनों भाई मिलकर हुमायूँ के विरुद्ध पडयंत्र करने लगे, जिससे सारे बज प्रदेश में सर्वत्र अराजकता फैल गई और शासन का संगठन पूर्णत्या अव्यवस्थित हो गया।

शेरखाँ का बल निरंतर बढ़ता ही जा रहा था । हुमायूँ को कोई सफलता नहीं मिल रही थी, हंदाल के विद्रोह के समाचार से भी वह चितित हो उठा था। अतुपुत वह आगरा की श्रोर लौट पड़ा। राह में चौसा के युद्ध में शेरखाँ ने हुमायूँ को बुरी तरह हराया ( १४३६ ई० )। ग्रब शेरखाँ शेरशाह के नाम से गौड़ की गद्दी पर बैठा । सन् ११४० ई० में हमायूँ ने पुनः शेरशाह के विरुद्ध चढ़ाई की, किंतु इस बार भी बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह की विजय हुई ( मई १७, १४४० ई० ) । युद्ध-चेत्र से किसी तरह बच कर वह आगरा पहुँचा, परंतु वहाँ की परिस्थिति भी बहुत ही बिगड़ चुकी थी। श्रराजकता के साथ ही साथ वहाँ सुगलों की सैनिक सत्ता भी नगरय हो गई थी। ऐसी हालत में हुमायूँ के लिए यह संभव नहीं था कि वह आगरा में उहर कर शेरशाह की बढ़ती हुई सेना का सफलतापूर्वक सामना कर सके। श्रवः विवश होकर उसे श्रागरा भी छोडने का निश्चय करना पड़ा । श्रपने कुटुम्बियों को उसने साथ से लिया तथा जो कुछ भी दृष्य श्रौर बहुमूल्य रत्न वह समेट सका, उन्हें लेकर हुमायूँ मेवात में होता हुआ दिल्ली की राह पंजाब के लिए चल पड़ा। इस भाँति ब्रज प्रदेश पर सुगलों के प्रारंभिक चौदह-वर्षीय श्राधिपत्य का मई, १४४० ई० के पिछले दिनों में श्रंत हुआ।

## स्र-सुलतानों का आधिपत्य (१४४०-१४४६ ई०)

बिलग्राम के युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त कर शेरशाह मुगल राज्य के प्रधान केन्द्र, श्रागरा श्रोर दिल्ली, पर श्रधिकार करने तथा मुगलों को खदेड़ कर भारत से निकाल बाहर करने के लिए पश्चिम की श्रोर श्रागे बढ़ा। कनौज पहुँच कर उसने श्रपने विश्वस्त सेनानायक बरमाजिद ग़ौर को एक बड़ी सेना लेकर श्रागरा की श्रोर भेजा। बरमाजिद जब तक श्रागरा पहुँचा तब तक हुमायूँ वहाँ से रवाना हो चुका था। कुछ मुगल श्रवश्य श्रागरा में ही रह गये थे। श्रागरा पर श्रधिकार करते ही बरमाजिद ने उन मुगलों का संहार किया। कुछ दिनों बाद जब शेरशाह स्वयं श्रागरा पहुँचा तब उसने इस श्रना-वरयक हत्याकांड के लिए बरमाजिद को बहुत फटकारा।

बिलग्राम के युद्ध-चेत्र से ही शेरशाह ने ग्वालियर के किले पर चढ़ाई करने के लिए शुजाश्रत खाँ को कहला भेजा था। बिहार से त्राकर शुजाश्रत खाँ ने ग्वालियर के किले का घेरा डाला, जो इतिहासकार श्रद्धवास के कथनानुसार लगभग दो वर्ष ( जुलाई, १४४० से श्रप्नैल, १४४२ ई० ) तक चलता रहा। श्रन्त में जब ग्वालियर के मुगल किलेदार श्रवुलकासिम बेग को हुमायूँ के जल्द ही लौटने की कोई श्राशा ही न रही तब उसने श्रात्म-समर्पण कर दिया। यों सन् १४४२ ई० तक सारा बज प्रदेश शेरशाह के श्रधिकार में श्रा गया।

शेरशाह ने केवल पाँच वर्ष ही राज्य किया, परंतु इतने थोड़े समय में भी उसने बज प्रदेश में पूर्ण शांति स्थापित कर दी तथा उसकी समृद्धि के लिए अनेकों प्रयत्न किए। यमुना और चम्बल निद्यों के बीच के प्रदेश के जमीदार बहुत ही उदराड थे, अतः उन्हें दबाने के लिए हटकांट तथा आगरा सरकार के दिचण-पूर्वी हिस्से में बारह हजार सवार नियुक्त किये। ग्वालियर और बयाना के किलों में भी विशेष सेना रखी तथा उनके साथ सैकड़ों वंदूकची भी नियुक्त किये। राह में पड़ने वाले जहलों को काट कर आगरा से दिल्ली तक सड़क बनवाई। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान-स्थान पर सरायें बनवाई, सड़क के दोनों ओर छायादार बुक्त लगवाए और राहगीरों की सुरक्ता का भी पूरा प्रबंध किया गया। आगरा से लेकर माण्डू या बुरहानपुर, जोधपुर और चित्तीड़ तथा बंगाल जाने वाली सड़कें भी बनवाई गई। लगान की वस्ती आदि के लिए सारे प्रदेश की धरती नपवाई गई और उसकी माल-गुजारी निश्चित की गई।

शेरशाह के उत्तराधिकारी— किंतु यह शांति तथा समृद्धि अधिक दिन तक स्थायी न रह सकी। कालिंजर के किले का घेरा लगाते हुए शेरशाह की मृन्यु हुई (मई २२, १४४४ ई०)। तब उसका दूसरा लड़का जलाल इस्लामशाह के नाम से गदी पर बैठा। प्रारम्भ में तो शेरशाह का बड़ा लड़का अदिललाँ बयाना की अपनी जागीर को लौट गया, परन्तु छुछ समय के बाद जब इस्लामशाह ने उसे कैंद्र करना चाहा तब तो अनेक अफगान सरदार इस्लामलाँ के विरुद्ध उठ खड़े हुए और यों दोनों भाइयों में कशमकश शुरू हुई, जिससे सारे बज प्रदेश में अशांति उत्पन्न हो गई। अन्त में आगरा के पास एक युद्ध हुआ, जिसमें अदिललाँ और उसके साथियों की हार हुई। इसके बाद अदिल खाँ पूर्व की ओर भाग गया (१४४६ ई०)। किंतु सरदारों के विरोध का यों अन्त नहीं हुआ और इस्लामशाह को अनेकानेक युद्ध लड़ने पड़े। सन् १४४७ ई० के बाद इस्लामशाह ने आगरा से बदल कर ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं सन् १४४३ ई० में उसकी

मृत्यु हुई । इस्लामशाह ने शेरशाह की नीति को ही जारी रखा, परंतु निरंतर होने वाले इन ब्रान्तिरिक भगड़ों के कारण बज प्रदेश में पहले की-सी शांति नहीं रही । पुनः इन्हीं दिनों बयाना के ब्रास-पास एक के बाद दूसरे व्यक्ति ने स्वयं को मेहदी घोषित किया, जिससे उनके श्रनुयायी तथा इस्लामशाह के श्रिष्ठकारियों में निरंतर खिंचाव बना ही रहा।

इस्लामशाह की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई मुहम्मद श्रदिलशाह गद्दी पर बैठा। वह अयोव्य-अशक्त शासक था, जिससे शीव ही सारा राज्य अनेक टुकड़ों में बँट गया और ग्रंत में अदिलशाह को विहार भागना पड़ा (१४४४ ई॰)। ब्रज प्रदेश पर पहले इबाहीमशाह का अधिकार हुआ, किंतु फरह के युद्ध में उसे हरा कर सिकन्ड्रशाह ने बज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया ( १४४४ ई० )। इस समय इस प्रदेश में घोर अराजकता फैली हुई थी। आपसी युद्ध के कारण सेनाएँ निरन्तर घूमती रहती थीं,जिससे खेती-बारी नष्ट हो जाती थी और प्रजा को अनिगिनत कष्ट उठाने ५इते थे । इस अराजकता से लाभ उठा कर अनेकीं साहसी सैनिक दल संगठित होकर यत्र-तत्र लूट-मार भी करने लगे । ऐसी हालत में खेती करना संभव नहीं रहा । इस वर्ष बरसात भी बहुत कम हुई श्रीर बज में भयंकर श्रकाल पड़ा, जो दो वर्ष तक लगातार बना रहा । जुवार रुपये सेर बिकती थी, फिर भी उसका मिलना कठिन था । भुखमरी के साथ बीमारियाँ भी फैल गईं, जिनसे हजारों नर-नारी मर गये। गाँव के गाँव उजड़ गये। देहातों में लूट-मार बढ़ गई ग्रीर गरीब हिंदुग्रों के दल के दल मुसलमान बस्ती वाले शहरों पर श्राक्रमण करने लगे। इसी समय मुगल-श्रफगान कशमकश भी चल रही थी, जिससे ब्रज प्रदेश की श्रार्थिक श्रौर राजनैतिक परिस्थित बहुत ही बिगड़ गई।

मुगलों का पुन: अधिकार— अफगान सरदारों के इन आपसी कगड़ों से लाभ उठाकर हुमायूँ ने इसी वर्ष पुनः पंजाब पर चढ़ाई की । जून माह में सरहिंद के युद्ध में उसने सिकन्दर को पराजित किया । इधर सिकन्दर के पंजाब की और जाते ही ब्रज प्रदेश के लिए इब्राहीम और अदिलशाह के हिंदू सेनापित हेमू में लड़ाई प्रारम्भ हुई । हेमू ने दो बार इब्राहीम को हराया और तीन माह तक उसे बयाना के किले में घेरे रहा, परंतु उसी समय हेमू को बङ्गाल लौटना पड़ा । इब्राहीम को कहीं से सहायता नहीं मिल रही थी; वह निराश होकर ब्रज प्रदेश से चल दिया । अब इधर कोई शक्तिशाली शासक नहीं रह गया था । उधर जुलाई, १४४४ ई० में हुमायूँ ने दिल्ली पर अधिन

कार किया तथा बज प्रदेश की इस परिस्थित से लाभ उठा कर आगरा और बयाना पर भी बिना किसी कठिनाई के उसने अपना आधिपत्य पुनः स्थापित कर लिया । इसके कुछ ही माह बाद दिल्ली में हुमायूँ की मृत्यु हो गई (जनवरी २४, १४१६ ई०)।

हुमाणूँ का उत्तराधिकारी, तेरह वर्षीय श्रकबर, तब बैराम खाँ की संरचता में पंजाब का हाकिम था। हुमाणूँ की मृत्यु से लाभ उठा कर श्रफ-गानों ने ब्रज प्रदेश में फिर से सिर उठाया। इस समय हेमू बङ्गाल में उलका हुआ था। सन् १४५६ ई० की बरसात समाप्त होते-होते वह एक बड़ी सेना के साथ ग्वालियर और श्रागरा होता हुआ दिल्ली की श्रोर बढ़ा। श्रागरा का मुगल स्वेदार सिकन्दर उजवेग श्रागरा छोड़ कर दिल्ली चला गया (सितम्बर १४५६ ई०), श्रोर कुछ माह के लिए ब्रज प्रदेश पुनः मुगलों के श्रधिकार से निकल गया। परन्तु नवंबर ४, १४५६ई० को पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल-सेना ने हेमू को हरा कर उसे कैद कर लिया। मुगल सेना के साथ श्रकबर दूसरे दिन दिल्ली पहुँचा श्रोर वहाँ से कियालाँ को श्रागरा का स्वेदार बना कर भेजा। श्रागरा पर श्रधिकार करने में कियालाँ को कोई कठिनाई नहीं हुई। उधर मेवात भेजे जाने पर नासिर-उल-मुल्क ने हाजीलाँ श्रफगान को वहाँ से निकाल बाहर किया। इस श्रकार नवम्बर के श्रन्त तक प्रायः बज का सारा भूभाग स्थायीरूपेण मुगल श्राधिपत्य में श्रा गया तथा पिछ़ले तीन वर्षों की भयंकर श्रराजकता का श्रन्त हुश्रा।

### अकबर का शासन-काल (१४४६-१६०४ ई०)

जिस समय बज पर अकबर का आधिपत्य हुआ उस समय वहाँ अकाल पहा हुआ था। आगरा तथा मेवात पर अधिकार होने में कोई विशेष किंटिनाई नहीं हुई थी। परन्तु ग्वालियर का किला अब भी इस्लामखाँ के एक गुलाम बहाबलखाँ के अधिकार में था। पानीपत में हेमू की हार से लाभ उठाने के हेतु ग्वालियर के पिछले राजा विक्रमाजीत के पुत्र राजा रामसाह तँवर ने एक बड़ी राजपूत सेना के साथ इस किले को जा घेरा। यह घेरा छछ समय तक चलता रहा, जिससे बहाबलखाँ और उसके सैनिकों को किंटिनाई होने लगी। इसी समय आगरे का मुगल स्वेदार कियाखाँ ससैन्य ग्वालियर की श्रोर बढ़ा। अब तो राजा रामसाह ने किले का घेरा उठा कर कियाखाँ पर

हमला किया। राजपूत बड़ी वीरतापूर्वक लड़े, किंतु अन्त में उनकी हार हुई (१४४७ ई०)। राजा रामसाह अपने तीन लड़कों शालिवाहन, भवानीसिंह और प्रतापसिंह सहित बज प्रदेश छोड़ कर मेवाड़ चला गया, जहाँ राखा उद्यसिंह ने वारांदसीर जागीर में दिया। राजपूतों को हरा कर कियाखाँ ने ग्वालियर के किले का घेरा लगाया। यह घेरा डेड़ वर्ष से भी अधिक चलता रहा। अक्टूबर, १४४८ ई० में जब अकबर आगरा आया तब उसने हबीब-अलीखाँ, मकसूद अली सुल्तान आदि को कियाखाँ की सहायता के लिए भेजा। अन्त में जनवरी, १४४८ ई० में वहाबलखाँ ने आत्म-समर्पण कर दिया और ग्वालियर पर सुगलों का आधिपत्य हो गया। मुगल-काल में यह फिला महत्वपूर्ण राजकीय कैदियों या शाहजादों को नजरबन्द रखने के काम में आता थाई।

त्रागरा जिले के दिल्लेश-पूर्व भाग में तब हटकांट एक महत्वपूर्ण सैनिक केन्द्र था। इस प्रदेश में भदोरिया चौहानों का प्रभुत्व था, जो बहुत ही साहसी श्रीर उद्देश होते थे। इन राजपूत जमीदारों को दबाये रखने के लिए शेरशाह को भी हटकांट में विशेष सैनिक प्रबंध करना पड़ा था। श्रव यह प्रदेश श्रादम खाँ को जागीर में देकर उसे ससैन्य हटकांट भेजा गया,जिससे वहाँ राजपूतों का उपद्रव दब गया तथा शांति स्थापित हो गई ( १४४६ ई० )।

मुगल माम्राज्य की राजधानी श्रागरा ह्यागरा श्राकर श्रकबर ने उसे श्रद्भनी राजधानी बनाया। इस समय श्रागरा एक छोटा सा शहर था। श्रव बढ़ते हुए मुगल-साम्राज्य की राजधानी बन कर उसका भी महत्व बढ़ने लगा। श्रद्भने लिए श्रकबर ने वहाँ श्रनेकों भन्य प्रासाद बनवाये। श्रागरा के सुप्रसिद्ध किले को बनवाने का काम सन् १४६४ ई० में प्रारम्भ हुश्रा। दों त्रज प्रदेश में कला-कौशल का विकास होने लगा। श्रव श्रागरा व्यवसाय तथा व्यादार का भी एक महत्वपूर्ण केन्द्र हो गया।

तीर्थस्थानों की उन्निति— इस समय मथुरा के आस-पास घने बीहड़ जङ्गल थे। वहाँ बाघ बहुतायत से मिलते थे। अपने शासन काल के प्रारम्भिक वर्षों में अकबर प्रायः शिकार खेलने मथुरा के जङ्गलों में जाया करता था। मथुरा आदि हिंदू धार्मिक स्थानों की तीर्थ-यात्रा करने वालों से उनके पद तथा आर्थिक परिस्थिति के अनुसार मुगल-साम्राज्य की और से कर वसूल किया जाता था, जिससे अबुलफजल के कथनानुसार करोड़ों रूपयों की

श्रामदनी होती थी। किंतु सन् १४६३ ई० में जब श्रकबर मधुरा के जङ्गलों में मृगया कर रहा था, तब उससे प्रार्थना की जाने पर उसने श्रपने साम्राज्य में ऐसे यात्री-कर वसूल करना बन्द कर दिये। मुसलमानों के सिवाय बाकी जनता से श्रव तक वसूल होने वाला जिज्या कर भी श्रगले वर्ष श्रकबर ने बन्द कर दिया श्रौर यों हिंदुशों के प्रति उसने सहिष्णुतापूर्ण उदार नीति श्रारम्भ की, जिससे बज प्रदेश के मधुरा, वृन्दावन श्रादि तीर्थ-स्थानों की बहुत उन्नति हुई।

ईसा की १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही वन्दावन के वैष्णव धर्मावलिक्वयों में एक नवीन स्फूर्ति का प्रादुर्भाव होने लगा था। चैतन्य महा-प्रमु की वृंदावन-यात्रा तथा उनके प्रिय शिष्य, रूप ग्रीर सनातन (गोस्वामी), के प्रयत्नों से वृंदावन के साथ ही साथ उसके ग्रास-पास के सारे उत्तरी बज प्रदेश में भक्ति-मार्ग एवं वैष्ण्वपंथियों का प्रभाव बढ़ने लगा। बज प्रदेश पर जब अकबर का आधिपत्य हुआ, तब वहाँ रूप और सनातन के भतीजे तथा पटशिष्य जीव गोस्वामी की विद्वत्ता, भक्ति एवं तपस्या की चर्चा सब जगह हो रही थी। अकबर की इस उदार नीति के कारण हिंदुओं में एक अनीखे नृतन उत्साह का प्रादुर्भाव हुआ । सुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना के बाद उत्तरी भारत में जो शांति छा गई थी उससे भी इस धार्मिक पुनरुत्थान में बहुत सहायता पहुँची । दूर-दूर प्रदेशों के भक्त तथा श्रद्धाल हिंदू बज के इन पवित्र तीर्थस्थानों की यात्रा करने को आने लगे। वैष्णव धर्म तथा भक्तिमार्ग संबंधी धार्मिक संस्कृत प्रन्थों का अध्ययन एवं अध्यापन होने लगा। भक्त कवि अपने श्राराध्यदेव तथा उनके भक्तों की जीवन-गाथाएँ गाने लगे। बहुभाचार्य के पुत्र /विद्रलनाथजी ने गोकल को अपना प्रधान केन्द्र बनाया । सन् १४६६ ई० के बाद शकबर ने भी विद्वलनाथजी के प्रति विशेष मुकाव दिखाया। उसने गोकुल गाँव उन्हें प्रदान कर दिया तथा बिना किसी रोक-टोक के शाही चरागाहों श्रादि में उनकी गायों को चरने श्रादिकी श्राज्ञा भी फरमान द्वारा दी ( १४७७ ई० )। अपने भौतिक जीवन की संध्या तीर्थस्थानों के विशुद्ध वाता-वरण में बिताकर बज में ही अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करने को उत्सक वयोवृद्ध धार्मिक हिंदुओं ने मधुरा-वृदावन की राह ली । आम्बेर के राजा भारमल ने ( जिसे कहीं-कहीं बिहारीमल भी लिखा है ) मथुरा में ही अपने जीवन के श्रंतिम दिन बिताये और जनवरी, १५७४ ई० में विश्राम घाट पर उसका देहावसान हुआ। भारमल की रानी अपने मृत पति के साथ सती हुई।

श्रीर उस सती का स्मारक 'सती बुर्ड' के रूप में श्राज भी मधुरा में यमुना के किनारे विद्यमान है।'

श्रक्षयर का मथुरा वृन्दावन श्रागमन — यह सुप्रसिद्ध किम्बदंती हैं कि जीव गोस्वामी तथा वृंदावन के स्वामी हरिदास श्रादि मक्तों की ख्याति शाही दरबार में भी पहुंची, जिसे सुनकर उनसे मिलने के लिए अकबर की उत्सुकता बहुत बढ़ी। जब सन् १४७३ ई० में वह मथुरा की श्रोर गया तब वृंदावन में जीव गोस्वामी एवं उनके साथी मक्तों से भी वह मिला। कहते हैं कि अकबर की श्राँखों पर पट्टी बाँच कर उसे वे निधुवन में ले गये तथा वहाँ उसे ऐसे श्रलोंकिक चमत्कार दिखलाये कि अकबर को भी उस चेत्र की पवित्रता पर पूर्ण विश्वास हो गया। इसी कारण जब श्रक्कर के दरबार में रहने वाले प्रमुख हिंदू राजाशों ने बुन्दावन में श्रधिक भव्य-कलापूर्ण मंदिर बनाने के लिए श्रक्कर से श्राजा चाही तो उसने सहर्ष उन्हें श्राज्ञा दे दी। श्रव तो भक्तगण बज प्रदेश में पानी की तरह रूपया उँड़ेलने लगे। राजा-महाराजा, वीर-प्रतापी हिंदू सेना-नायक तथा धनी-मानी साहूकार-व्यापारी बृन्दावन श्रीर मथुरा को सजाने में लग गये। बड़े-बड़े मंदिर श्रीर नये लम्बे-चोंड़े घाट बनने लगे। सुन्दर मूर्तियों की स्थापना की जाकर उनकी श्रचां होने लगी एवं सुरम्य, सुशीतल कुन्जों के लगाने का श्रायोजन होने लगा।

श्रांवेर के शासक श्रांर त्रज— मुगल-काल में बज की सजाने धादि में धांवर के राजधराने का बहुत हाथ रहा है। राजा भगवानदास ने मथुरा में 'सती बुर्ज' एवं गोवर्धन में हिरदेव के मंदिर बनवाये। उसके पुत्र इतिहास-प्रसिद्ध राजा मानसिंह ने गोवर्धन में इसी मंदिर के पास 'मानसी गङ्गा' नामक सरोवर बनवाया। सन् १४६० ई० में मानसिंह ने वृंदावन में गोविंददेव का मंदिर निर्माण करवाया। श्रांज इस मंदिर के जो खंडहर

१. दन्त-कथा के आधार पर प्राडज ने 'सती बुर्ज' का निर्माण सन् १४७० ई० में लिखा है। 'तबकात-इ-अकवरी' के अनुसार भारमल की मृत्यु आगरा में हुई थी। जयपुर राज्य से प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर इन दोनों कथनों को अमपूर्ण मान कर उन्हें अस्वीकार किया गया है।

इ. कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस मंदिर का उपरी अंश पूरा नहीं हो सका।

विद्यमान हैं उन्हें देखकर स्थापत्य-कला के विशेषज्ञ इस मंदिर की रचना तथा सुन्दरता की प्रशंसा करते नहीं अघाते । इसे बनाने में भारतीय शिल्पकारों ने हिंदू-मंदिरों की सुप्रतिष्ठित प्राचीन शैली के साथ तत्कालीन नवीन मुगल शैली का अनोखा और बहुत ही सुन्दर समन्वय किया है । मथुरा का 'कंस का किला' भी मानसिंह का ही बनवाया हुआ है; मुगल-काल में आम्बेर के राजा मथुरा में आकर इसी किले में निवास करते थे। गोविंददेव के मंदिर के समकालीन या उससे कुछ ही वर्ष पहले बना हुआ वृंदावन का गोपीनाथ का मंदिर भी उल्लेखनीय है, जिसे कछवाहा राजपूतों की शेखावत शाखा के आदि-पुरुष शेखा के प्रपौत्र एवं अकवर के राज-दरवार के प्रसुख सरदार, रायसाल दरवारी, ने बनवाया था।

पुरोपीय धर्म-प्रचारकों का आगमन- वज प्रदेश के सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना अकवर के शासन-काल में युरोपीय पाइरियों तथा धर्म-प्रचारकों का आगरा आना था। अकवर के राज्यकाल में ही प्रथम बार उत्तरी भारत में युरोपीय प्रभाव का कुछ अनुभव होने लगा था। अकवर की धार्मिक नीति तो उदार थी ही, उसकी धर्म-जिज्ञासा भी अगाध एवं अतृष्य थी। ईसाई धर्म के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने को वह उत्सुक हो उठा। गोआ से उसने पुर्व गाली पाइरियों को खुलाया जिनका पहला दल सन् १४८० ई० में सीकरी पहुँचा। उन्होंने सीकरी में एक छोटा गिर्फा बनाया, एक अस्पताल खोला तथा ईसाई धर्म-प्रचार की भी उन्हों पूरी स्वतन्त्रता दी गई। ईसाइयों के दल यों आते-जाते रहे और सन् १६०१ ई० में उन्होंने आगरा में एक नया गिरजाधर भी बनवाया। ईसाई पाइरियों के ये प्रयत्न शाहजहाँ के शासन-काल तक चलते रहे, परंतु बज-प्रदेश में ईसाई धर्म का प्रचार करने में वे बिलकुल ही सफल न हुए। औरङ्गजेब ने तो इन पाइरियों को आगरा से ही बिदा कर दिया और ईसाई पाइरियों के इन विफल प्रयत्नों का यों अन्त हुआ।

अकबर के उदार शासन के फलस्वरूप जब मथुरा, वृंदावन आहि तीर्थ-स्थानों की आशातीत उन्नति हो रही थी, तब यहाँ अनेकानेक राज-नैतिक परिवर्तन भी हो रहे थे। सन् १४६६ ई० में अकबर ने आगरा को छोड़ कर फतहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। वहाँ एक नई नगरी का निर्माण हुआ। सन् १४८४ ई० में जब तक वह लाहौर नहीं गया तब तक सीकरी ही भारतीय साम्राज्य का प्रधान केन्द्र रहा। लाहौर से लोंटने पर श्रकवर ने पुनः श्रागरा को ही राजधानी बनाया; सीकरी को दूसरी बार यह गौरव नहीं प्राप्त हुआ।

ब्रज प्रदेश की शासन-त्यवस्था— ब्रक्वर ने ब्रज प्रदेश की शासन-च्यवस्था तथा यहाँ के लगान बसली-संबंधी प्रबंध में भी अनेकानेक महत्वपर्ण सुधार किये। स्थानीय कानूनगो की सहायता से सन् १४६४ ई० में खालसा जमीन का लगान निश्चित किया गया था। सन १२७३-७४ ई० में श्रकवर ने हक्स दिया कि जागीरों की जमीनों को भरसक खालसा (राजकीय सम्पत्ति) बनाया जावे । यह हक्स बज प्रदेश में भी लागू किया गया । राज्य का किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया गया और श्रव राज्य-कर्मचारी किसानों से ही लगान वसल करने लगे। लगान की दर निश्चित करने तथा उसकी वसली का उचित प्रबंध करने के लिए आवश्यक नियम बनाये गये। सन् १४७४-६ ई० में कई अन्य प्रान्तों के साथ ही ब्रज में भी प्रत्येक प्रगने में 'करोड़ी' नामक एक नया कर्मचारी नियुक्त किया गया, जिसका प्रधान कर्त्रेच्य था परगने में खेती वहा कर राज्य की खामदनी में बृद्धि करना। तदर्थ बज प्रदेश के परगनों की धरती की नाप की जाने लगी। परंत कुछ ही वर्षों में यह स्पष्ट हो गया कि जागीरों की जमीन को भरसक खालसा बनाने का प्रयोग विफल ही हुआ तथा करोड़ी की नियुक्ति से भी विशेष लाभ नहीं हुआ। प्रति वर्ष लगान निश्चित करने की पद्धति भी बहुत ही असुविधाजनक थी। सन् १४७१-८० ई० में राज्य के लगान-प्रबंध तथा शासन-संगठन में बहत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । श्रव लगान निश्चित करने के लिए दस-वर्षीय व्यवस्था की गई, जिससे पिछले दस साल ( सन् १४७० ई० से १४७६ ई० तक ) के लगान की दर के श्रौसत के श्राधार पर ही अगले वर्षों के लिए लगान की वार्षिक दर नियत की गई । इसी वर्ष साम्राज्य के शासन-सङ्गठन में त्रावश्यक फेर-फार कर उसे बारह खुबों में विभक्त किया गया। इस नई व्यवस्था के अनुसार भी प्रायः सारा बज प्रदेश आगरा के सबे में ही पडता था । प्रत्येक सवा विभिन्न सरकारों तथा प्रत्येक सरकार घलग-ग्रलग महलों अथवा परगनों में विभक्त किये गये। सन् १४८० ई० में ब्रज प्रदेश में जो शासन-संगठन किया गया, थोड़े से अनुल्लेखनीय परिवर्तनों के साथ वह सारे मुगल-काल में बना रहा । अज प्रदेशीय सरकारों आदि का विशेष विवरण श्रागे दिया जायगा।

इस नई शासन-ज्यवस्था के अनुसार सन् १४८६ ई० में विभिन्न प्रान्तों के सुवेदार नियत किये गये । शेख इब्राहीम को आगरा का सुवेदार बनाया गया श्रीर सन् १४६१ ई० में श्रपनी मृत्यु तक वह इसी पद पर रहा । सन् १४८४ ई॰ से अगले पाँच साल तक बज प्रदेश में बरसात अच्छी हुई। ऋतु भी सब तरह से अनुकूल ही रही, जिससे फसलें बहुत अच्छी हुई। याता-यात की पूरी सुविधाएँ न होने के कारख इस अत्यधिक उपज को मोल लेने वाला कोई न मिला, मूल्य के दर कम हो गये और लगान भी वसल करने में कठिनाई होने लगी। ग्रतः सन् १४८८ तथा पुनः सन् १४१० ई॰ में ब्रज प्रदेश के किसानों को लगान में बहत-कुछ छट देनी पड़ी। बज प्रदेश के खालसा इलाके का प्रवन्ध करने के लिए सन् १४६२ ई॰ में राय रामदास नियुक्त किया गया। सन् १४६४-६ ई० में अनावृष्टि से सारे उत्तरी भारत में सर्वत्र श्रकाल पड़ गया, जो श्रागामी तीन-चार वर्षों तक चलता ही गया । साथ ही साथ एक प्रकार की महामारी भी शुरू हो गई । बज बदेश को भी इस देवी श्रापत्ति का सामना करना पड़ा । सुगल साम्राज्य की श्रोर से सारे प्रयत्न किये गये, फिर भी हजारों मनुष्य सर गये। सैनिक-प्रबन्ध काफी सुंदर् किया गया था, जिससे इतना सब होते हुए भी किसी प्रकार की अराजकता नहीं फैलने पाई । सन् १६०१ ई० में अकबर दिल्ला से लौट कर आगरा चला आया और अपने जीवन के अन्तिम वर्ष उसने वहीं बिताये । अन्दूबर १७, १६०४ ई० को त्रागरा में ही त्रकबर की मृत्यु हुई।

## सहाँगीर और शाहजहाँ के शासन-काल ( १६०४---१६४= ई० )

जहाँ भीर— अकबर के मरने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र सलीम जहाँगीर के नाम से मुगल सम्राट् बना । उसने अकबर की ही सहिष्णुतापूर्ण नीति अक्षीकार की । उसके सारे शासन-काल में अज प्रदेश में प्रायः सुख-शांति बनी रही । शासन के प्रारम्भ में जब जहाँगीर के बड़े लड़के खुसरो ने विद्रोह किया तब आगरा से पंजाब जाते समय मथुरा और उसके आस-पास के प्रदेश में उसके साथियों ने अवश्य लूट-मार की (१६०६ ई०)।

जहाँगीर के शासन-काल में श्रागरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा, परन्तु वह स्वयं प्रायः राजधानी से बाहर रहा (१६१३—१६१म एवं १६१६ ई० से मृत्यु-पर्यन्त) । श्रपने शासन-काल के प्रारम्भिक वर्ष उसने श्रागरा में बिताये। तब इङ्गलैंड से राजदूत एवं ब्यापारी श्रागरा श्राये श्रीर सन् १६१४ ई० में श्रामें जों ने वहाँ श्रपनी एक क्रोटी भी खोली। किन्तु जहाँगीर के आगरा से चले जाने के कारण वहाँ कोई ब्यापार रह नहीं गया था, एवं तीन वर्ष वाद ही उसे बन्द कर देना पड़ा।

सन् १६३६ ई० में आगरा और आस-पास के ब्रज प्रदेश में प्लेग फेंल गया, जिससे सेंकड़ां मनुष्य मर गये। मार्च, १६२२ ई० में जहाँगीर ने अपने वयोवृद्ध विश्वस्त अधिकारी इतवारकों को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया। इसके दस माह बाद शाहजहाँ ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और आगरा के किले पर अधिकार करने का असफल प्रयत्न किया। उसने आगरा शहर भी लूटा, परन्तु बाद में बिलोचपुर के युद्ध में हार कर उसे दिनों में इतवारकों के मर जाने पर मुकर्वकों को आगरा का सूबेदार नियत किया गया।

नये मंदिरों का निर्माश - जहाँगीर के इस शांतिपूर्ण शासनकाल में मथुरा और बुन्दावन में निरंतर नये-नये मंदिर बनते रहे तथा वहाँ की समृद्धि बढ़ती गई । श्रोरका के बुंदेला राजा मधुकर का पुत्र महाराजा वीरसिंह जहाँगीर का बहुत ही कृपा-पान्न था । जहाँगीर की विशेष आज्ञा प्राप्त कर वीरसिंह ने तें तीस लाख रुपया लगा कर बड़ी तैयारी और दृद्ता के साथ मथुरा में केशवराय का सुप्रसिद्ध मंदिर बनवाया । इस मंदिर की सजा-वट श्रीर पश्चीकारी में बहुत श्रधिक द्रव्य व्यय हुआ था, जिससे वह 'अपने समय का सबसे अधिक आरचर्यजनक' मंदिर गिना जाता था । सुप्रसिद्ध ऋांसीसी यात्री टैवरनियर ने इस मन्दिर का विशद विवरण लिखा है, जी श्रागे दिया गया है। इस मन्दिर के श्रविरिक्त वीरसिंह ने मधुरा परगने में शेरसागर ( जो घेरे में साढ़े पाँच कोस था ) श्रीर समुन्दर सागर ( जिसका घेरा बीस कोस था ) नामक दो तालाव भी बनवाये। 3 वृन्दावन में भी मदनमोहन, जुगलकिशोर श्रीर राधावछम के तीन बड़े सुन्दर मंदिर जहाँगीर के शासन-काल में ही बने। जुगलिकशोर का मंदिर सन् १६२७ ई० में नोन-करण ( लुएकरए ) चौहान ने बनवाया ग्रीर रावावल्लभ का मंदिर दिली के खजांची सुन्दरदास कायस्थ ने सन् १६२६ ई० में बनवाया।

३. मासिर-व्ल-उमरा, (हिंदी) १, पृ० ३६६। संभवतः ये दोनों तालाव बाद में टूट-फूट गये। न तो प्राउज कृत 'मथुरा' में ही इनका कोई व्ल्लेख मिलता है और न मथुरा जिले के गैजेटियर में।

सन् १६१६ ई० में आगरा से गया हुआ जहाँगीर लौट कर अज मदेश में नहीं आया। अक्टूबर २८, १६२७ ई० को लाहौर में ही उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहाँ तब दक्षिण में था। अब वह सम्राट् बना और अजमेर होता हुआ जनवरी, १६२८ ई० में आगरा पहुँचा।

शाहजहाँ — शाहजहाँ के शासन के प्रारम्भिक वर्षों में छोटे-मोटे कई विद्रोह उठे, परंतु उनसे ब्रज प्रदेश की शांति भंग नहीं हुई । दोश्राव का प्रदेश तो बहुत समय तक शान्तिपूर्ण बना रहा । श्रपने सारे शासन-काल में शाहजहाँ प्रायः श्रावश्यकतानुसार अमण ही करता रहा एवं दो-तीन वर्ष से श्रिषक वह कभी भी स्थायी रूप से श्रागरा में नहीं रहा । सन् १६४८ ई॰ में शाहजहाँ ने दिखी को श्रपनी राजधानी बनाया, तथापि उसने कभी भी श्रागरा की उपेन्ना नहीं की। उसने वहाँ ताजमहत्न, दीवान खास, मोती मसजिद श्रादि की रचना कराई।

साम्राज्य की धार्मिक नीति में भी अब बहुत कुछ परिवर्त न होने लगा था। हिंदुओं के प्रति अब पहले का सा सहिष्णुतापूर्ण बर्ताव नहीं होता था । गरीब प्रजा और किसानों के साथ भी कड़ाई होती थी। इधर सन् १६०० ई० के लगभग मधुरा श्रीर कोइल के जिलों तथा श्रास-पास के प्रदेश में तेनवा जाट या बसे थे। सन् १६६४ ई० के लगभग मधुरा परगने में उपद्रव उठ खड़ा हुआ जिसे दवाने के लिए सन् १६३६ ई० में मुशिद्कली-खाँ तुक मन को मधुरा का फौजदार नियुक्त किया गया । यह फौजदार बहत ही कासी था, एवं विद्रोह को दबाने के वहाने उसने अनेकों सुन्दर स्त्रियों को बलपूर्वक अपने हरम में टाखिल किया। मासिर उत्त-उमरा में लिखा है कि "कृष्ण के जन्म दिन (कृष्णाष्टमी ) पर मधुरा के सामने ही यसना के दुसरे तट पर गावर्धन [ ? गोकुल ] में हिंद स्त्री-पुरुषों का एक बड़ा मेला लगता था। हिंदुओं की ही तरह घोती पहन तथा कपाल पर चंदन लगा कर खान पैदल ही उस भीड़ में जा मिलता था। जब कभी वह चाँद से भी प्रतियोगिता करने वाले सन्दर मुख वाली स्त्री को देखता तो भेड़ पर टटने वाले भेड़िये की तरह वह उस पर मपटता और उसे पकड़ कर भगा से जाता! वहीं समुना के तीर पर तैयार लगी हुई अपनी नाव पर बैठा कर तेजी के साथ उसे श्रागरा ले उड़ता था। (लज्जा के मारे ) हिंदू कभी भी यह प्रकट नहीं करते थे कि उनकी लड़की का क्या हुआ।" यही कारण था कि उसके प्रति विशोध बहुत था और सन् १६३८ ई० में रात को उसे सोते हुए मार डाला गया । विद्रोह की यह त्राग धीरे-धीरे सुलगती ही रही । सन् १६४२ ई० के बाद इरादतलाँ मधुरा की फौजदारी पर नियुक्त था, किंतु इन हिंदू उपदिवियों को द्वाने में त्रावश्यक सख्ती न करने के कारण तीन वर्ष बाद ही उसे बदल दिया गया।

दाराशिकोह---सन् १६२४ ई० के बाद से मुगल साम्राज्य के कारोबार में शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र उदारचेता दारा का बहुत हाथ रहने लगा। तब से कुछ समय के लिए पनः साम्राज्य की धार्मिक नीति में कुछ परिवर्तन हस्रा । इन पिछले वर्षों से मध्रा का प्रगना दारा को जागीर तें मिल गया था, अतएव कुछ समय के लिए ही वयों न हो, जज प्रदेश के इस पवित्र परगने से सहिष्णुतापर्ण उदार धार्मिक नीति बरवी जाने लगी । मधरा में बीरसिंह बुदेला-निर्मित देशवराय के मंदिर को संभवतः इन्हीं वर्षों में दारा ने पत्थर का सुंदर कटहरा भेंट किया । किंतु यह परिवर्तित परिस्थित स्थायी नहीं रह सकी। सितम्बर, १६१७ ई० में शाहजहाँ दिल्ली में बहुत बीमार पड़ गया. जिसके फलस्वरूप उसके चारों पुत्रों से गृह-युद्ध श्रारम्भ हुन्ना। श्रंत ले मई २६, १६४८ ई० को शामगढ़ के युद्ध में दारा को प्री तरह हरा कर श्रीरक्षदेव तथा मुराद ने श्रागरा पर भी अधिकार कर शाहजहाँ को कैद में डाल दिया। दारा पंजाब की श्रोर भाग गया श्रीर उसका पीछा करते हुए जब ख्रौरङ्गजेब तथा मुराद ससैन्य मधुरा पहुँचे तब वहाँ जून २४, १६४८ ई० की रात को छल कर श्रीरङ्गजेव ने मराद को भी बैद कर लिया और दिल्ली पहुँच कर जुलाई २१, १६४८ ई० की वह स्वयं सिंहा-सनारूढ होगया।

## श्रोरङ्गजेन की कट्टरतार्ग धामिक नीति (१६४५-१६७० ई०)

त्रागरा पर अधिकार होते ही बज प्रदेश पर भी औरक्नजेब का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया । किंतु इस समय मथुरा के परगने में सर्वत्र अराजकता फैली हुई थी। दारा के सारे कर्मचारी परगने से भाग चुके थे एवं किसान सर्वत्र लूट-मार कर रहे थे। जून, १६४८ ई० में औरक्नजेब ने इस उपद्रव को दबाने के लिए एक नये फीजदार को वहाँ ससैन्य भेजने का आयोजन किया। परंतु इस उत्तरी बज प्रदेश में पूर्ण शांति स्थापित करने में कुछ वर्ष लगे। मथुरा और कोइल के परगनों में तेनवा जाटों की शक्ति निरंतर

बढ़ती ही जा रही थी। श्रीरङ्गजेब तथा उसके भाइवों के इस श्रापसी युद्ध से लाभ उठा कर उनके नेता नंदराम ने कुछ वर्ष तक लगान भी नहीं दिया, परंतु जब श्रीरङ्गजेब की सत्ता पूरी स्थापित हो गई तब उसने सन् १६६० ई० के लगभग उसकी श्रधीनता स्वीकार कर ली। दो वर्ष बाद कोइल परगने में पुनः इतना उपद्भव बढ़ा कि उसे द्वाने के लिए दिल्ली से विशेष रूपेण सेना भेजी गई।

मधुरा का परगना श्रागरा—दिल्ली की राह पर था, एवं वहाँ शानित वनाये रखना श्रत्यावश्यक था । श्रतएव सन् १६६० ई० में श्रोरङ्गजेव ने श्रव्युक्तवीखाँ को वहाँ का फौजदार नियुक्त किया। श्रव्युक्तवी बहुत ही 'धार्मिक व्यक्ति' था एवं उससे श्राशा की जाती थी कि वह 'मूर्ति पूजा को समृल नष्ट कर देने' की श्रोरङ्गजेब की नीति को पूरी तरह कार्यान्वित करेगा । मथुरा पहुँचते ही उसने किसी मंदिर के पुराने खंडहरों पर एक नई जुमा मसजिद बनवाई (१६६९—६२ ई०)।

शाहजहाँ की तरह और इजेब ने भी दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया । इस समय शाहजहाँ आगरे के किले में कैंद्र था एवं शाहजहाँ के जीवन-काल में और इजेब आगरा नहीं आया। जनवरी, १६६६ ई० में शाह-जहाँ की सृत्यु हो जाने के एक माह बाद और इजेब आगरा पहुँचा। अवद्वर, १६६६ ई० के प्रारम्भ तक वह वहीं ठहरा रहा।

शिवाजी का मथुरा श्रागमन—इसी वर्ष शिवाजी श्रागरा में श्रोरङ्गजेब के दरवार में उपस्थित हुए। वहाँ वे कैंद्र किये गये, किंतु बड़ी ही चतुरता से शाही पहरेदारों की श्राँखों में धूल कांक कर वे कैंद्र से भाग निकले। शिवाजी श्रपने पुत्र शंभाजी के साथ श्रागरा से मथुरा गये। वहाँ श्रपनी दाढ़ी श्रोर मृंहं मृंड लीं श्रोर संन्यासी का वेश बना सारे बदन पर भस्मी रमाये इलाहाबाद होते हुए महाराष्ट्र को लींट गये। इस समय इन्न महाराष्ट्री बाह्यण मथुरा में रहते थे। शिवाजी ने शम्भाजी को उन्हीं के पास छोड़ दिया श्रोर बाद में सुविधानुसार उन्हें दिशाण वापस ब्रुलवा लिया।

श्रीरङ्ग जेव की कहरती-श्रीरङ्ग जेव शारम्भ से ही कहर मुसलमान था श्रीर उसकी नीति बहुत-कुछ श्रनुदार थी । राज्यारूढ़ होने के समय से ही उसने हिंदू-विरोधी नीति श्रंगीकार की, किंतु उसका पूर्ण स्वरूप सन् १६६६ ई० के बाद ही सुस्पष्ट होने लगा। इन्हीं दिनों श्रागरा में श्रीरङ्गजेब ने पहली बार सुना कि दारा ने केशवराय के मंदिर में पत्थर का कटहरा लग-वाया था। श्रोरङ्गजेव की श्राज्ञा पाते ही श्रव्दुखवी ने तत्काल ही बलपूर्वक उस कटहरे को उखड़वा कर नुड़वा डाला (सितम्बर, १६६६ ई०)। श्रव दिनों-दिन हिंदुश्रों पर श्रव्याचार बढ़ने लगा। हिंदू व्यापारियों पर नये कर लगाये गथे श्रोर मुसलमान व्यापारियों पर से ऐसे कर उठा लिये गये। इस्लाम धर्म श्रङ्गीकार करने वालों के प्रति हर बात में विशेष पचपात किया जाता था। नये मंदिरों के बनने की पहले ही कड़ी मनाही की जा चुकी थी। श्रंत में श्रप्रेंल ६, १६६६ ई० को श्रोरङ्गजेव ने श्राज्ञा दी कि "काफिरों के सारे मंदिर, पूजावर तथा पाठशालाएँ तोड़-फोड़ दी जावें एवं उनके धार्मिक पठन-पाठन श्रीर पूजा-पाठ पूरी तरह वन्द कर दिये जावें।"

पिछले नो वर्षों से अब्दुन्नवी मधुरा परगने में बड़ी कड़ाई के साथ शासन कर रहा था. जिससे वहाँ की जनता में ग्रसन्तोष दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। सारे मंदिरों की तोड-फोड की इस अन्तिम आज्ञा के बाद तो जाटों का धीरज जाता रहा और तिल्वपट के जाट जमीदार गोकला के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह का भएडा खड़ा किया। उसको दवाने के लिए अब्दुन्नवी ससैन्य वशरा गाँव की त्रोर बढ़ा और विद्रोहियों के साथ लड़ता हुआ काम त्राया ( मई १०, १६६६ ई० )। इस विजय से उन्मत्त होकर गोकला ने सादाबाद का परगना लुटा और आगरा के परगने तक वह लुट-मार करने लगा । इस विद्रोह को दबाने के लिए श्रीरङ्गजेव ने श्रनेकों उच्च सेनानायकों को ससैन्य भेजा, तथापि यह ऋराजकता एवं लूट-मार सन् १६६६ ई० के अंत तक मधुरा परगने में चलती ही रही । गीकला के साथ समभौता करने के लिए भी श्रसफल प्रयत्न किये गये । श्रंत में नवंबर २८, १६६६ ई० की श्रीरङ्गजेब स्वयं दिल्ली से मधुरा की श्रीर बढ़ा। दिसम्बर ४ की हसनश्रलीखाँ ने विद्वोहियों को जा घरा। विद्वोही कई घंटे तक सामना करते रहे। अन्त में उन्होंने जौहर किया; श्रपने बाल-बच्चों को सार कर स्वयं भी लड़ते हुए कास श्राये । श्रीरक्षजेय ने श्रव हसनलश्री को मथुरा का फीजदार नियुक्त किया श्रीर वह स्वयं श्रागरा जा पहुँचा ( जनवरी १, १६७० ई० )। इसके दुःछ ही दिन बाद तिलपट से बीस सील की दूरी पर हसनग्रली की गोकला के साथ बड़ी भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें विद्रोहियों की हार हुई और वे भाग कर तिलपट पहुँचे । हसनग्रलीलाँ ने तिलपट को जा घेरा श्रीर तीन दिन तक उसे घेरे रहने के बाद शाही सैनिकों ने वलवारें लेकर तिलपट पर हमला किया। वमासान युद्द हुआ, शाही सेना के ४,००० सैनिक काम आये ! ४,००० विद्रोही सारे गये श्रीर ७,००० केंद्र हुए, जिनमें गोकला तथा उसके छुटुम्बी भी थे। केंदियों को श्रागरा ले जाया गया; वहाँ कोतवाली के सामने गोकला के विभिन्न श्रङ्ग एक-एक कर काटे गये, जिसके फलस्वरूप श्रन्त में उसकी मृत्यु हुई। उसके छुटुम्बियों को वलपूर्वक मुसलमान बनाया गया (जनवरी, प्रथम सप्ताह, १६७० ई०)।

प्रधान मृतियों का व्रज से बाहर जाना---इस विद्रोह के कारण मंदिरों को विध्वंस करने की शाही आज्ञा का पालन ब्रज प्रदेश में तत्काल ही नहीं हो सका था। परंतु औरङ्गजेब की इन ग्राज्ञाग्रों की सूचना सर्वसाधारण को मिल चुकी थी एवं विभिन्न मंदिरों के प्रजारियों तथा उनके भक्तीं ने उन विशाल भन्य सुन्दर मंदिरों का मोह छोड़ कर वहाँ की मूर्तियों को विनाश से बचाने का आयोजन किया। बहुभ सम्प्रदाय वालों का प्रमुख मंदिर इस समय गोवर्धन पर्वत पर गिरिराज के मंदिर के नाम से सुप्रसिद्ध था। उस मंदिर की श्रीनाथजी की सुर्ति को लेकर वहाँ के गोसाईं सितम्बर ३०, १६६६ ई० को गोवर्धन से निकले । छिपते-छिपाते वे वृंदी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ तथा जोधपुर गये। परंतु श्रौरङ्गजेब के भय से उस मूर्ति की श्रपने राज्य में रखना किसी ने भी स्वीकार नहीं किया । अन्त में महाराखा राजसिंह ने मेवाड़ में श्रीनाथजी का सहर्ष स्वागत किया श्रीर फरवरी १०, १६७२ ई० के दिन सीहाड़ ( नाथद्वारा ) गाँव में वह मूर्ति स्थापित की गई । इसी प्रकार गोवर्धन वाले द्वारकाधीश की मृति को भी मेवाड़ ले जाकर कांकड़ोली में असकी प्रतिष्ठा की गई। ' वृंदावन में श्रामेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित गोविंददेव की मूर्ति को आमेर ले गये।

४. मथुरा में प्रचित्तत दन्तकथा के आधार पर प्राउन ने लिखा है कि वीरसिंह वुं देला-निर्मित केशवराय के मंदिर की मूर्ति को भी नाथ-द्वारा में स्थापित किया था । गिरिरान के श्रीनाथनी की नाथद्वारा में स्थापना के सम्बन्ध में प्रचित्तत सारी दंतकथा श्रों का उल्लेख केशवराय की मूर्ति के सम्बंध में उसने वहां किया है (मेम्बायर, पृ० १२०-२१)। परंतु उसका यह कथन ठीक नहीं। केशवराय का मंदिर तो इने के बाद वहां की मूर्तियों को आगरा ले गये थे। सम्भवतः प्रधान मूर्ति को कहीं अन्यत्र पहुँचाया गया।

अभा, उद्यपुर०, २, पृ० ४४०। प्राउन (पृ० १२१) के अनुसार कांकड़ोली की यह मूर्ति कनौज से लाई गई थी।

के प्रवराय द्यादि मंदिरों की विध्वंस — अब बज में विद्रोह समाप्त हो रहा था, एवं और इजेब वहाँ के मंदिरों की लोड़-फोड़ करने को उत्सुक हो गया। रमज़ान माह (जनवरी १३, १६७० ई० के बाद) में उसने मथुरा में वोरिसेंह बुंदेला-निर्मित केशवराय के सुप्रसिद्ध मंदिर को लोड़ने का आदेश दे दिया। 'अधिकारियों की तत्परता के फलस्वरूप बहुत ही थोड़े समय में यह मंदिर नष्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर एक बड़ी मसजिद बन गई।' 'इस मंदिर में प्रतिष्ठित छोटी-बड़ी मृतियाँ, जिन पर बहुमूर्य रत्न जड़े हुए थे, आगरा लाई गई और वेगम साहिब की मसजिद की सीढ़ियों के नीचे गड़वा दी गई।' अब मथुरा और बन्दावन के नाम भी बदल दिये गये और उन्हें कमशः 'इस्लामाबाद' और 'मोमिनाबाद' कहा जाने लगा। धिमथुरा, बृंदावन तथा बज प्रदेश के सारे तीर्थ-स्थानों के मंदिरों को एक-एक कर तोड़ा-फोड़ा गया और वहाँ की मृतियाँ विनष्ट कर दी गई।

गोकला को पहले ही मार डाला जा चुका था। श्रम्य विद्रोही बहुत-कुछ विवर चुके थे। बाकी को भी श्रव मार भगाया गया। इस समय इसनश्रली ने मथुरा परगने में इतनी कठोरता के साथ दमन-चक चलाया कि उस समय शाही श्राज्ञाश्रों का विरोध करने का बज प्रदेश में किसी को साहस नहीं रहा! शासन की श्रविशय क्र्रता एवं कठोरता के कारण ही मंदिरों तथा तीर्थस्थानों को नष्ट करते समय किसी ने भी विरोध नहीं किया। श्रगले दस वर्षों तक बज प्रदेश में शांति बनी रही।

## हिन्दुओं पर पुनः जिज्ञ्या कर लगाया जानाः उत्तरी भारत में हिन्दू-प्रतिक्रिया एवं जाटों का उत्थान

(१६७१-१६६६ ई०)

गोकला जाट के विद्रोह को दबाने के लिए स्रागरा स्राया हुस्रा स्रोरङ्गजेब वहाँ करीब दो वर्ष तक ठहरा रहा स्रोर बज प्रदेश के सारे मंदिरों स्रादि का विध्वंस करवा कर ही नवंबर २, १६७१ ई० को दिल्ली वापस लौटा। इस बार का गया हुस्रा स्रोरङ्गजेब पुनः जौट कर स्रागरा नहीं स्राया।

६. किंतु ये नये नाम शाही कागजात तथा मुसलमान इतिहासकारों के प्रयों से आगे कभी भी प्रचलित नहीं हो पाये।

श्रीरङ्गजेब की इस श्रसिहिण्युतापूर्ण श्रनुदार नीति के फलस्वरूप उत्तरी भारत के हिंदुश्रों श्रीर मुसलमानों में श्रापसी मनसुटाव बढ़ता जा रहा था। कई एक स्थानों में हिंदुश्रों ने मंदिर-विध्वंसकों का सामना भी किया। नारनील के परगने में सतनामियों का विद्रोह उठ खड़ा हुश्रा। पंजाब में सिक्ख मुसलमानों के कटर विरोधी बन रहे थे। छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड में विद्रोह का श्रायोजन कर रहा था। परन्तु धर्मान्ध श्रीरङ्गजेब श्रपनी नीति पर हड़ बना रहा। श्रप्नेल २, १६७६ ई० को उसने ग़ैर-मुसलमानों पर पुनः जिल्या कर लगा दिया। यह एक प्रकार का मुण्ड-कर था, जिसका बोक प्रधानतथा गरीबों पर ही श्रधिक पड़ता था।

ब्रज प्रदेश के शासन में ढिलाई - गोकला जाट के मारे जाने के बाद यद्यपि बज प्रदेश में शांति स्थापित हो गई थी, परंतु विरोध की आग श्रंदर ही श्रंदर सुलगती रही । भूमि-विषयक किसी मामले को लेकर जून. १६८१ ई॰ में त्रागरा के पास ही कुछ गाँवों में उपदव उठ खड़ा हन्ना था, जिसे आगरा के फीजदार ने तत्काल ही दबा दिया। किंत परिस्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी । अपने शासन-काल के पिछले पचीस वर्ष (१६८१-१७०७ ई०) औरङ्गजेब ने दिस्त्या के ही युद्धों में बिताये और वहीं उसकी मृत्यु होगई। सुद्र देशों में होने वाले इन निरंतर युद्धों का ब्रज प्रदेश की राजनैतिक परिस्थिति पर भी प्रभाव पडे बिना नहीं रहा । उत्तरी भारत के अन्य प्रान्तों की तरह यहाँ के शासन में भी ढिलाई आने लगी। शासन-प्रबंध के लिए आवश्यक द्रव्य भी अब वहाँ नहीं व्यय किया जाता था । अतएव सुरज्ञा और शान्ति के लिए जरूरी सिपाहियों का भी वहाँ अभाव रहने लगा। दिल्ली से मालवा होकर दिच्या जाने वाला राजमार्ग ग्रागरा श्रीर धीलपुर होता हुआ बज प्रदेश में से ही गुजरता था । युद्ध-सामग्री, शाही खजाना श्रादि इसी राह दक्षिण को भेजे जाते थे। उनकी सुरत्ता के लिए उचित प्रबंध न होने के कारण बज प्रदेश के जाटों में उन्हें लूटने का प्रलोभन उत्पन्न होना स्वाभाविक हो था। वर्ष पर वर्ष बीतते गये, न बादशाह ही उत्तरी भारत को लौटा और न उसके कोई शाहजादे ही । दिनों-दिन शाही शासन की निर्वलता अधिकाधिक व्यक्त होती जा रही थी। फिर शाही सेना की हारों, शाहजादा श्रकवर के विद्रोहों, शम्भाजी के साहसपूर्ण सफल धावों श्रादि के समाचार बहत अतिशयोक्तिपूर्ण रूप में सुद्र बज प्रदेश तक जा पहुँचते थे और वहाँ के निवासी उनकी सविस्तार विवेचना करते थे। यों धीरे-धीरे सुग़ल-साम्राज्य की सत्ता का आतङ्क बज प्रदेश से उठता जा रहा था।

जाटों का उत्थान — एसी परिस्थित में जाटों के दो नये नेताश्रों राजाराम तथा रामचेहरा ने पूरा लाभ उठाया । उन्होंने सन् १६८४ ई० में जाटों की सेना संगठित कर उन्हें बन्दूक चलाने से लेकर सैनिक अनुशासन आदि सारी वातों की पूरी शिचा दी। रास्तों से दूर बीहड़ जङ्गलों में उन्होंने अनेकों सुदृढ़ गढ़ियाँ बनवाईं । इतनी तैयारी कर वे राजमार्ग पर लूट-मार करने तथा आगरा शहर के पास तक धावा मारने लगे । आगरे का स्वेदार सफीलाँ जाटों के इस उपद्रव की दवाने में असफल रहा । बज प्रदेश के सारे रास्ते बंद हो गये। काबुल से बीजापुर जाते हुए सुप्रसिद्ध तूरानी वीर अगरलाँ को धौलपुर के पास मार कर राजाराम जाट ने अनोखी धष्टता का परिचय दिया। जाटों के इस विद्रोह को दवाने के लिए औरङ्गजेब ने मई, १६८६ ई० में खान जहाँ को आगरा भेजा। किंतु जब उसे भी सफलता नहीं मिली तब धांत में उसने अपने पोते शाहजादे बेदारबख्त को जाटों के विरुद्ध दिसम्बर, १६८७ ई० में दिख्या से रवाना किया।

वेदारबस्त के बज प्रदेश पहुँचने से पहले ही १६८८ ई० के प्रारम्भ में जाटों ने अपने सूबे की श्रोर जाते हुए पंजाब के नये सूबेदार महाबतालाँ (मीर इब्राहीम हैदराबादी) को राह में लूटा । उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सिकन्दरा में बने हुए श्रकबर के मकबरे पर धावा मारा; सारी बहुमूल्य वस्तुएँ लूट लीं तथा श्रन्त में श्रक्बर की कब को खोद डाला श्रौर उसकी हिडुयों को निकाल कर उन्हें जला दिया।

इन दिनों ब्रज की पश्चिमी सरहद पर मेवात में अपनी जमीदारियों की सीमा को लेकर चौहानों और शेखावत राजपूतों में बहुत खींचातानी चल रही थी । चौहानों ने राजाराम जाट को अपनी सहायतार्थ बुलवाया; उधर मेवात के सुगल फीजदार ने शेखावतों की मदद की । दोनों दलों में जम कर लड़ाई हुई, जिसमें राजाराम जाट काम आया ( जुलाई ४, १६८८ ई० )। राजाराम के मरने पर उसके पुत्र जोरावर एवं फतहराम ने बारी-चारी से जाटों का नेतृत्व किया । राजाराम के वयोवृद्ध पिता भड़जा ने भी तदनन्तर कुछ समय तक यह भार उठाया।

ष्ट्रज पहुँचते ही बेदारबब्त बड़ी तत्परता के साथ जाटों को दबाने का आयोजन करने लगा। मथुरा नगर को ही अपना केन्द्र बना कर उसने वहाँ युद्ध-सामग्री एकत्र की । श्रीरङ्गजेब ने भी बेदारबब्त की मदद के

लिए ग्राम्बेर के राजा विशनसिंह को मधुरा का फौजदार नियुक्त कर भेजा ( अप्रैल २०, १६८८ ई० )। सिनसिनी का परगना विशनसिंह को जागीर में दे दिया गया कि वह जाटों से छीन कर उसे अपने अधिकार में कर ले। परंत इस समय सारा बज प्रदेश विद्रोही हो उठा था, एवं कुछ समय तक बेटारबस्त श्रीर उसके मुसलमान सेनानायकों को मधुरा से बाहर निकलने का साहस तक नहीं हुआ। राजाराम की मृत्यु के बाद कुछ परिस्थिति बदली और बेदारबक्त ने सिनसिनी के किले का घेरा डाला । किंतु उस जाट प्रदेश में बीहड़ जंगल. यातायात की कठिनाइयों तथा पानी और घास-दाने की कभी के कारण शाही सेना को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा । तथापि वेदारवक्ष्त अपने प्रयत्नों से पीछे नहीं हटा। इस कठिन समय में विशनसिंह के श्रनुभवी विश्वस्त सेनानायक हरीसिंह खंगारीत की चतुराई ने शाही सेना की भूखों भरने से बचा लिया। अंत में जनवरी, १६६० के श्रंतिम दिनों में सुरंग लगा कर किले की दीवार तोड़ दी गई तथा शाही सेना किले में जा यूसी ! जाटों ने डट कर उनका सामना किया। घमासान युद्ध हुन्ना; शाही सेना के ६०० सैनिक मारे गये और १५०० जाट काम आये, किन्तु अंत में सिनसिनी के किले पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। जाटों का नेता जोरावर सुगलों के हाथ कैंट हो गया और उन्होंने उसका एक-एक श्रङ्ग काट कर उसकी निर्दयतापूर्ण हत्या की । अगले वर्ष जाटों के दूसरे सुदृढ़ केन्द्र सोगर पर भी बिशनसिंह ने अधि-कार कर लिया ( मई, १६६१ ई॰ )।

राजाराम की मृत्यु के बाद उपयुक्त नेता के अभाव में कुछ समय के लिए जाटों का संगठन तथा ऐक्य बिलकुल टूट गया और सारे जाट बिलर गये। बिश्चनसिंह ने जाट सरदारों को एक-एक कर हराया। किंतु शाही सेना की इन बिजयों से भी जाटों के बिद्रोह का सर्वथा अन्त नहीं किया जा सका। जाटों के साथ ही साथ बज के स्थानीय राजपूत भी बिद्रोही बन गये थे; येवात में अलवर के पास कान्हा नरूका और हिण्डौन एवं बयाना के बीच रणसिंह पंवार शाही सत्ता की पूर्ण उपेन्ना कर रहे थे। सारा प्रदेश इतना ऊबड़-खावड़ और दुर्गम जंगलों से भरपूर था, एवं वहाँ के निवासी इतने दुर्दमनीय थे कि बज प्रदेश के इस भाग में सुव्यवस्थित शासन चलाना असंभव-सा हो गया। धरती का लगान तक वसूल करने के लिए सेना भेजना आवश्यक हो जाता था। बिशनसिंह के पास न इतना दृष्य ही था और न इतने सैनिक ही कि वह जाटों के विरुद्ध निरन्तर युद्ध करता रहता। अतएव विभिन्न जाट-नायक अपने साथियों के साथ धीरे-धीरे अपने गाँवों को लीट आये। उन्होंने अपनी खेती-

बाड़ी फिर सँभाली श्रोर श्रप्नी गड़ियों को पुनः बना कर वे उन्हें सुसज्जित करने लगे । १६६५ ई० में जब शाहज़ादा शाहश्रालम श्रागरा पहुंचा तब जाटों का उपद्रव फिर शुरू हो चुका था । जाटों के थों पुनः सिर उठाने का कारण श्रीरङ्गजेब ने विश्वनसिंह की दिलाई तथा बेपरवाही समभा श्रीर १६६६ ई० में उसे मथुरा की फीजनारी से श्रलग कर दिया।

### मुगन साम्राज्य का हास : चूड़ामन जाट का उत्थान ( १६६६—१७१८ ई० )

जाटों के इस पुनरुत्थान का प्रधान श्रेय उनके नये नेता चृड़ामन को था। चृड़ामन राजाराम का ही भाई था। संगठन के कार्य में वह बहुत ही कुराल था। सैनिकों श्रोर बन्दूकचियों के साथ ही साथ उसने भालेदारों तथा घुड़मवारों के दल भी संगठित किये। १७०४ ई० में उसने सिनसिनी के किले पर पुनः श्रिष्ठकार कर लिया, किंतु यह किला वहुत समय तक चृड़ामन के हाथ में न रहा। श्रागरा के स्वेदार मुख्तारखाँ ने श्रक्टूबर, १७०४ ई० में उसे पुनः जीत कर वहाँ मुग्लों का श्राधिपत्य स्थापित किया। यों मुगल-जाट करामकरा चलती रही, किंतु श्रोरङ्गजेव के जीवनकाल में श्रपना प्रभाव श्रिष्ठक बढ़ाने का पूरा श्रवसर चृड़ामन को नहीं मिला। तथापि लगभग इसी समय से जाटों का इतिहास ही बज प्रदेश का इतिहास बन जाता है। इस प्रदेश में श्रामें जों का श्राधिपत्य स्थापित होने तक प्रायः यही परिस्थित बनी रही।

श्रोरङ्गजेव की मृत्यु के वाद — फरवरी २०, १७०७ ई० के दिन श्रहमदनगर में श्रोरङ्गजेव की मृत्यु हुई। उरुके दो वहे पुत्रों — मुश्रजम तथा श्राजम — में श्रव साम्राज्य के लिए कशमकश प्रारम्भ हुई। जमरूद से मुश्रजम एवं श्रहमदनगर से श्राजम ससेन्य दिल्ली — श्रागरा की श्रोर बढ़े। मुश्रजम का दूसरा लड़का श्रजीम विहार का सूबेदार था। इस समय श्रपने पिता के पास जाते समय राह में इलाहाबाद के श्रास-पास उसने श्रोरङ्गजेव की मृत्यु का समाचार सुना श्रीर श्रपने पिता का पच वलवान करने के हेतु उसने सीधे श्रागरा जाकर वहाँ के किले पर श्रधिकार कर लिया। मुस्तारखाँ श्रागरा का सूबेदार था, परंतु वह श्रजीम का विशेष विरोध नहीं कर सका। यों बज प्रदेश पर मुश्रजम का श्राधिपत्य हो गया। श्रागरा से करीब २० मील दिच्या में जाजव के शुद्ध-चेत्र पर मुश्रजम ने पूर्ण विजय प्राप्त की (जून म्र

१७०७ ई०) और बहादुरशाह नाम से वह मुग़ल-सम्राट् बना । जाजव के इस युद्ध में चूड़ामन जाट ने निष्पच होकर दोनों तरफ की सेनाओं को भरपूर लूटा। कहा जाता है कि इस लूट में इतना अधिक माल चूड़ामन के हाथ लगा कि तब से उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई और उन विद्रोहपूर्ण दिनों में उसकी उपेचा करना असंभव हो गया। बहादुरशाह की शक्ति स्थापित होते देखकर चूड़ामन ने भी मुगल साम्राज्य के साथ मेल कर लिया। वह स्वयं शाही दरवार में उपस्थित हुआ और उसे डेढ़ हजारी जात, ६०० सवारों का मनसब प्रदान किया गया। आगामी पाँच वर्षों तक चूड़ामन ने शाही सेना तथा कर्मचारियों के साथ पूर्ण सहयोग किया।

परन्तु च्हामन के अतिरिक्त अन्य जाट जमीदारों पर श्रव मुगल-साम्राज्य की श्रोर से दबाव डाला जाने लगा। इसी प्रदेश के रियाजलों नामक शाही फीजदार ने नवम्बर, १७०७ ई० में सिनसिनी पर श्राक्रमण कर वहाँ से सैकड़ों हथियार छीने श्रीर वहाँ कोई एक हजार विद्रोहियों को मारा। इसके एक वर्ष बाद रियाजलों ने जब कामा के जमीदार, श्रजीतसिंह पर आक्रमण किया तब चूडामन भी उसके साथ था। इस युद्ध में रियाजलों मारा गया श्रीर चूडामन घायल हुआ। श्रागामी चार वर्षों तक बज प्रदेश में बहुत कुछ शांति बनी रही। जून, १७१० ई० में बहादुरशाह सिक्खों के विद्रोह को दबाने पंजाब के लिए रवाना हुआ, चूडामन भी अजमेर में ही शाही सेना में सम्मिलत हो गया श्रीर पंजाब में सिक्खों के विद्रुह भी वह लड़ा।

चूड़ामन की शक्ति का प्रसार—बहादुरशाह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जहाँदरशाह मुगल सम्राट् बना (मार्च, १७१२ ई०)। वह लाहीर से दिल्ली लीट श्राया श्रीर वहीं रंगरेलियों में श्रपने दिन बिताने लगा। चूड़ामन जाट भी अज प्रदेश को लीट गया। इन पिछले वर्षों में उसने श्रपनी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ कर ली थी। यमुना के पिरचमी तट के अज प्रदेश के भाग का वह बेताज का राजा बन गया था। मुगल-शासन की निर्वलता एवं श्रव्यवस्था के कारण ही वहाँ की सारी हिंदू जनता का वह एकमात्र नेता बन सका। पंजाब से लीट कर उसने श्रपनी सत्ता श्रीर भी बढ़ा ली। श्रतएव श्रपने विद्रोही भतीजे फर्र लियर का सामना करने के लिए जब जहाँदरशाह श्रागरा पहुँचा तब श्रपनी सहायतार्थ उसने चूड़ामन को ससैन्य श्रागरा बुलवाया। चूड़ामन जहाँदरशाह की सेना में सिम्मिलित श्रवरथ हो गया, किंतु युद्ध के दिन उसने जहाँदरशाह का साथ नहीं दिया श्रीर उसने दोनों दलों को जी भर कर लूटा।

श्रागरा के युद्ध में जहाँदरशाह की हार हुई (दिसम्बर ३१, १७१२ ई०); उनका विद्रोही भतीजा फर्र खिसयर सुगल-सम्राट् बना । तब राजा छुबीलेराम को त्रागरा का सुवेदार बनाया गया । उसने चुड़ामन जाट की शक्ति घटाने के भनेकों प्रयत्न किये । किंतु सुगल साम्राज्य का वजीर सय्यद ग्रब्दुल्ला तथा उसका भाई हुसैनश्रली राजा खबीलेराम के शत्रु थे एवं वे परोच रूप से चुड़ामन की सहायता करते रहे, जिससे छबीलेराम को सफलता नहीं मिली। छ्वीलेराम को शीघ्र ही श्रागरा की सुवेदारी से हटा कर खानदौरान को वहाँ नियुक्त किया गया । खानदौरान ने चूड़ामन से मेल करना ही ठीक समस्ता। समभाने-बुभाने पर चुडामन सितम्बर, १७१३ ई० में दिल्ली पहुँचा, जहाँ उसका ससम्मान स्वागत किया गया श्रीर दिल्ली से चम्बल तक के रास्तों की रचा का भार उसे सौंप दिया गया। शीब ही वह दिल्ली से वापस लौटा श्रीर बज पर अपना पूर्ण भाधिपत्य स्थापित कर वह अपने इलाकों की भागे बढ़ाने लगा। श्रव उसने शाही कर देना भी छोड़ दिया, रास्ते से निकलने वालों से श्रत्यिक कर वसूल करने लगा तथा श्रास-पास के जागीरदारों से भी वह छेड़ छाड़ करने लगा । होडल के पास के जंगलों में थूण नामक एक सुदृह गढ़ भी चूड़ामन ने श्रपने लिए बनवा लिया।

चुड़ामन के इस सारे व्यवहार के कारण फर खिसियर उससे बहुत ही श्रवसन्न हो गया और उसके विरुद्ध संना भेजने के लिए आयोजन करने लगा। किंतु जहाँ तक श्रांबेर का राजा सवाई जयसिंह स्वयं तैयार नहीं हुआ वहाँ तक कोई भी दूसरा सेनापित चूड़ामन के विरुद्ध चढ़ाई करने को राजी नहीं हुआ। १७१६ ई० की बरसात के बाद सवाई जयसिंह ससैन्य थूण के किले की छोर बढ़ा और नवम्बर मास में उसे जा घेरा। किले में रह कर चुड़ामन भीतर से उसके बचाव का भायोजन कर रहा था और उसके पुत्र और भतीजे किले से बाहर ससैन्य घूम-घूम कर शाही सेना का विरोध तथा उसके लिए सब प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न करने का आयोजन करते रहे। ब्रज प्रदेश के दूसरे ज्मींदार तथा वहाँ की हिंदू प्रजा भी चूड़ामन का साथ दे रही थी । सवाई जयसिंह ने किसे के घेरे का विधिवत् पूरा श्रायोजन किया, किंतु सारा कार्य बहुत धीरे बढ़ रहा था ! सुगल सेना तथा जाटों के दलों में यदाकदा ऋड़पें भी हो जाती थीं। किंतु सवाई जयसिंह को विशेष सफलता नहीं मिल रही थी। बजीर सरयद श्रब्दुल्ला सवाई जयसिंह का घोर विरोधी था, एवं उसे दिली से ग्रावश्यक सहायता भी नहीं मिलती थी। इसी कारण वजीर ग्रब चुड़ामन का पच भी लेने लगा। जनवरी, १७१८ ई० में सवाई जयसिंह ने श्रपनी यह

किंटिनाई पत्र द्वारा फर्फ खिसियर के सामने रखी, किन्तु तब तक वह केवल नाममात्र का ही सम्राट् रह गया था। सारी सत्ता वजीर श्रव्हुल्ला और उसके भाई के ही हाथ में थी, एवं वह किसी भी प्रकार सवाई जयसिंह की सहायता नहीं कर सका। उधर चूड़ामन ने भी दिल्ली में रहने वाले श्रपने वकील द्वारा वजीर के पास सिन्ध का अस्ताव भेजा। शाही खजाने में कर के रूप में तीस लाख रुपया देना चूड़ामन ने स्वीकार किया। वजीर श्रव्हुला को भी चूड़ामन ने निजी तौर से बीस लाख रुपये देने का वादा किया। उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर श्रव्हुला ने चूड़ामन को दिली खुलवा भेजा। यह संधि हो जाने के कारण विजय प्राप्त किये बिना ही सवाई जयसिंह को थूण के किले का बेरा उठा कर वापस दिली लौट जाना पड़ा (मई, १७१८ ई०)। श्रव चूड़ामन जाट स्टय्य बन्धुओं का सशक्त समर्थक एवं कट्टर साथी बन गया। यहीं से ब्रज प्रदेश के इतिहास में एक नवीन श्रध्याय का प्रारम्भ होता है। मुगल साम्राज्य बड़ी ही तेजी के साथ श्रशक्त एवं खिन्न-भिन्न हो रहा था, जाटों की श्रर्थ-स्वतन्त्र सत्ता वहाँ स्थापित हो चुकी थी श्रीर कुछ ही समय में मरहटों के रूप में एक नवीन शक्त प्रदेश के राजनैतिक चेत्र में उठने वाली थी।

# मुगल काल में त्रज प्रदेश की दशा

जिस समय वाबर ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की उस समय भी लोदी सुलतानों के मुसलमानी राज्य की शासन-व्यवस्था में प्राचीन हिंदू राज्य-तन्त्र की श्रनेकानेक विशेषताएँ स्पष्टरूपेण विद्यमान थीं। गाँवों का संगठन तथा जिलों का शासन-प्रवंध भी पुराने हिंदू ढंग का ही था। सारे प्रदेश का शासन छोटे-छोटे राज्यों या श्रनेकानेक स्थानीय श्रधिकारियों के हाथ में था; स्थानीय मामलों में उन्हें श्रत्यधिक श्रधिकार प्राप्त थे। इसी कारण राजनैतिक क्रान्तियों या विदेशी श्राक्रमणों के समय साधारण जनता प्रधानतया श्रप ने इन राजाशों श्रथवा स्थानीय श्रधिकारियों की ही श्रोर देखती थी। राजधानी में कौन सुलतान या बादशाह शासन कर रहा है. इसकी उन्हें कुछ भी चिता नहीं रहती थी। बाबर ने श्रफगान सरदारों को श्रधिकार-च्युत किया, परंतु उसने पुरानी शासन-व्यवस्था था राजकीय संग-ठन में कोई भी परिवर्तन नहीं किये। माली बंदोबस्त भी पहले का-सा ही चलता रहा। हुमायूँ को श्रवसर ही नहीं मिला कि वह मुगल राज्य के इस शासन-संगठन में कोई विशेष परिवर्तन कर सके।

शेरशाह ने शासन-संगठन में अनेकानेक सुधार किये, तथापि स्वां, परगनों आदि के विभाजन में कोई वड़े फेर-फार नहीं किये जा सके। बज प्रदेश प्रधानतथा आगरा के सूचे के अंतर्गत था; उसका कुछ उत्तरी भाग अवस्य दिल्ली सूचे के अंतर्गत पड़ता था। आगरा सूचे में बज प्रदेश का बहुत-सा भाग मेवात और वयाना की जागीरों में वँट जाता था तथा ग्वालियर के पुराने शासक तंवर घराने के अधिकार में था। शेरशाह के उत्तराधिकारियों को अपनी सत्ता बनाये रखने में भी कठिनाई हो रही थी; फिर वे किस प्रकार शासन-संगठन में सुधार कर पाते ? बज प्रदेश में १४४३ ई० में इस्लाम शाह की मृत्यु के साथ ही सूर-शासन का अन्त हो गया। तब से लेकर १४४६ ई० के अंतिम महीनों तक सर्वत्र घोर अराजकता रही।

श्रपने शासन-काल के प्रारंभ में श्रकवर ने कोई सुधार नहीं किये। सारा बज प्रदेश तब भी बड़े श्रमीरों या हिंदू जमीदारों में वेँटा हुश्रा था। किंतु सन् १४७३-४ ई० में जब अकबर ने जागीरों की जमीनों को भरसक खालसा बनाने की नीति बज में लागू की, तब इस प्रदेश के पुराने राजनैतिक ढाँचे में परिवर्त न होने लगे । यद्यपि कोई पाँच वर्ष बाद यह नीति बहुत-कुछ त्याग दी गई, परंतु ये परिवर्तन स्थायी हो गये। १४८० ई॰ में विभिन्न प्रान्तों का विभाजन एवं उनके शासन का संगठन नये सिरे से किया गया, जिसके फलस्वरूप उत्तर-पश्चिम में पलवल-जेवर के आए-पास के कुछ उत्तरी भाग को छोड़ते हए सारा बज प्रदेश आगरा के सुवे में ही पड़ता था। दिही के सुबे में पड़ने वाला बज प्रदेश का भाग दिल्ली सरकार में ही था और वह पलवल, भज्भर, जेवर आदि महाल अथवा परगनों में बँटा हुआ था। श्रागरा के सूबे में बज का प्रधान भाग श्रागरा, कोइल श्रीर सहार की सरकारों में पड़ता था। श्रागरा सरकार में ३३, कोइल में २१ श्रीर सहार में ७ महल अथवा परगने थे। बज प्रदेश का उत्तर-पश्चिमी भाग, जो मेवात से मिला हुआ है, तिजारा की सरकार के अन्तर्गत था। दक्तिए-पश्चिम का भाग मण्डलैर सरकार के उत्तरी भाग में पडता था। दिल्ला में खालियर सरकार थी, जिसमें बज प्रदेश के खालियर, ब्रालापुर ब्रादि परगने थे । बज प्रदेश का उत्तर-पूर्वी भाग कनौज सरकार में पडता था. जिसमें पटियाली, सकेत, सहावर, सिकन्दरपुर-श्रत्रेंजी श्रादि महाल उल्लेखनीय थे।

यह प्रान्त-विभाजन एवं शासन-व्यवस्था प्रायः सारे मुगल-काल में चलती रही । उसमें यदा-कदा ही यिंकिंचित् परिवर्तन किये गये । १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में तिजारा की सरकार आगरा के सूबे में सम्मिलित कर दी गई थी। अकबर के शासन-काल के महाल वाद में परगने कहलाने लगे थे। विभिन्न परगनों की भी एक सरकार में से दूसरी में कभी-कभी बदली हुआ करती थी। १७२० ई० में कोइल में केवल १३ परगने ही रह गये। इसके विपरीत आगरा में तब १४ परगने और जोड़ दिये गये थे। पुराने एरगनों में से काट-क्रॉंट कर आवश्यकतानुसार नये परगने भी बनाये जाते थे। १६४२ ई० में जलेसर, महाबन तथा खंडौली परगनों के पड़ोसी गाँवों को सम्मिलित कर कोइल सरकार के अंतर्गत सादाबाद नामक एक नया परगना बनाया गया था।

आर्थिक स्थिति — बज प्रदेश की आर्थिक दशा बहुत-कुछ राजनैतिक परिस्थिति पर ही निर्भर रहती थी। जब कभी उपद्रव उठ खडे होते या अरा-जकता फैलती थी. तब उन भागों में खेती-वाड़ी या व्यापार का चलना अवरुद्ध हो जाता था। जाटों के निरंतर उपद्वों तथा बज प्रदेश के बहुत बड़े भाग पर चुड़ामन जाट का आधिपत्य हो जाने के कारण आगरा सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड गई । १४६४ ई० में इस सरकार के अन्तर्गत ३४ महाल ( अथवा परगने ) थे, जिनमें नापी हुई धरती १,१०,०७,३२४ बीघा थी और उससे 'ब्राइन-इ-ब्रकबरी' के ब्रनुसार कोई ४७,६४,४८१ रु० की ब्राय होती थी। १७२० ई० में इसी सरकार के श्रंतर्गत ४८ परगने हो गये थे, फिर भी नापी हुई घरती केवल २,००,६७,४७३ बीघा रह गई और आमदनी भी बहुत-कुछ घट गई। किंतु जाटों के इस विद्रोह का गंगा-यमुना के दोश्राव पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ! सुगल-काल के इन पिछले वर्षों में भी वहाँ की शांति यथावत् बनी रही । यद्यपि १७२० ई० में कोइल सरकार के अंतर्गत परगनों की लंख्या २१ से घट कर केवल १३ ही रह गई थी तो भी उस सर-कार की नापी हुई धरती का चेत्रफल २४,६१,७३०, से बढ़ कर २६,६६,३१० बीघा हो गया था। इस सरकार की श्रामदनी में श्रवश्य कुछ कमी हो गई थी । १४६४ ई० में वह १३,७४,⊏२३ रु०थी, पर अब वह घटकर ११,१४,२३६२० रह गई।

मुगल-काल में बज प्रदेश में काफी घने जङ्गल थे। मथुरा और आगरा नगरों के आस-पास भी बाघ बहुतायत से मिलते थे। बज की दिल्ल-पूर्वी सीमा पर घौलपुर के जङ्गलों में कई बार जङ्गली हाथी भी मिले थे। १४६४ ई॰ में अकबर हाथियों के शिकार के लिए वहाँ गया था। ग्वालियर सरकार में लोहे की खानें थीं और फतहपुर सोकरी में लाल पत्थर बहुतायत से निकलता था। टोड़ा-भीम में वैदूर्य की खान थी और थोड़ा-बहुत तांबा भी निकलता था।

मुगल काल के पूर्वार्व में बयाना एक प्रसिद्ध शहर था। वहाँ के आम श्रार खरबूजे बहुत प्रसिद्ध थे। बयाना की नील की मांग शुरोप तक में होती थी। यहाँ की मेंहदी भी एक विशेष उल्लेखनीय वस्तु थी। बयाना में बहुत हो उजले रंग की सकेद शकर भी बनती थी। फतहपुर सीकरी में अच्छे बड़े कालीन बुने जाते थे श्रीर श्रागरा में बहुत ही सुन्दर जरी का काम होता था। श्रागरा श्रीर बयाना व्यापार के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। मुगल साम्राज्य की राजधानी बन जाने से मुगल काल के पूर्वार्थ में श्रागरा की समृद्धि श्राशातीत बढ़ गई थी। किंतु सन १६४८ ई० के बाद परिस्थिति बदल गई। श्रव श्रागरा का महत्व घटने लगा श्रीर उसकी समृद्धि तथा व्यापार को बहुत धक्का पहुँचा। श्रीरङ्गजेब की धर्मान्धता तथा जाटों के प्राबल्य के कारण कुछ काल के लिए कला-कौशल की प्रगति हक गई। जाटों के पूर्ण श्राधिपत्य की स्थापना के बाद ही कला-कौशल का झज प्रदेश में विकास हो सका।

मथुरा का तत्कालीन लेखकों तथा यात्रियों द्वारा वर्णन

अबुलफ्जल — आगरा सूबे के प्रमुख स्थानों का वर्णन करते हुए 'आइन-इ-अकबरी' में अबुलफजल लिखता है— "मथुरा शहर यमुना के किनारे बसा हुआ है। यहाँ कुछ सुन्दर मंदिर हैं। यह हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थान है।"

सुजानराय खत्री— अबुलफजल से कोई सौ वर्ष बाद 'खुला-सात्-उत्-तवारीख' में मधुरा के बारे में सुजानराय खत्री ने लिखा—''यमुना के तट पर मधुरा एक बहुत ही पुराना शहर है। यह श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है। हिंदुक्षों की पुस्तकों में इसका उल्लेख बड़े ही आदर के साथ किया जाता है। स्थापना के समय से ही यह शहर तीर्थस्थान रहा है। आधुनिक समय में मधुरा का केशवराय मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध था, किंतु बादशाह औरङ्गजेब की आज्ञा से उसको तोड़-फोइ डाला गया और वहाँ (उसके स्थान पर) एक मसजिद बनवा दी गई। शाही फौजदार अब्दुक्षवीखाँ ने यमुना नदी के तट पर एक सुन्दर घाट बनवा कर उस शहर की शोभा तथा वहाँ के निवासियों की सुविधा बढ़ा दी है। यह स्थान अब 'विश्रान्त' कहलाता है। शहर के बीचों-बीच एक ऊँची मसजिद बनवा कर भी उसने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है।'' सुगल काल में मधुरा एक प्रमुख हिंदू तीर्थम्थान था। वहाँ का वर्णन करते समय हिंदुशों के पित्र स्थानों तथा मंदिरों का विवरण देना पड़ता। यही कारण है कि तत्कालीन मुसलमान लेखकों ने मधुरा का कहीं भी सिवस्तार वर्णन नहीं लिखा। हाँ, उन दिनों भारत श्राने वाले युरोपीय यात्रियों के विवरणों में मधुरा तथा वहाँ के मंदिरों का यदा-कदा वर्णन श्रवश्य पाया जाता है।

बरनियर तथा मन्ची — बरनियर ने जुलाई १, १६६३ ई० को लिखा— "प्राचीन मूर्तियों का भव्य मंदिर श्रव भी मधुरा में हैं।" संभवतः बरनियर का संकेत वीरसिंह बुंदेला-निर्मित केशवराय के मंदिर की श्रीर था। श्रीरङ्गजेव द्वारा नष्ट किये मंदिरों का उल्लेख करते हुए सुप्रसिद्ध इटालियन यात्री मन्ची ने केशवराय के मंदिर के बारे में लिखा है— "इस बड़े मंदिर का सुवर्ण-मण्डित श्रङ्ग इतना ऊँचा था कि श्रठारह कोस की दूरी पर स्थित श्रागरा से भी दिखाई पड़ता था।" "

टैंबर नियर — किंतु मधुरा के इस सुप्रसिद्ध मंदिर का विस्तृत वर्णन क्रेंच थात्री टैंबरनियर ने अपने यात्रा-विवरण में लिखा है। वह बहुत ही मनोरंजक है। उसका पूरा अनुवाद नीचे दिया जाता है—

"जगन्नाथ और बनारस के मंदिरों के बाद मथुरा का मंदिर सबसे अधिक विख्यात है। यह आगरा से लगभग १८ कोस की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। यह मंदिर भारत भर में अत्यंत उत्कृष्ट मंदिरों में से एक है। किसी समय इस स्थान में सबसे अधिक यात्री आते थे, पर अब उनकी संख्या कम हो गई है। इसका कारण यह है कि पहले येमेना (यमुना) नदी मंदिर के बिलकुल समीप से बहती थी, परंतु अब उसकी धारा लगभग आधा कोस दूर हट गई है। यमुना में स्नान करने के अनंतर मंदिर तक पहुँचने में यात्रियों को अब काफी समय लग जाता है और रास्ते में उन्हें अपवित्र हो जाने का डर रहता है।

"यह मंदिर इतना विशाल है कि यद्यपि वह नीची जगह में अवस्थित है तो भी ४-६ कोस की दूरी से दिखाई पड़ता है । मंदिर की इमारत बहुत ही कैंची एवं भन्य है। उसमें जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वह लाल

७. देखिए प्राउज-मेम्बायर, पृ० ११८।

यात्री का यह कथन इस बात का सूचक है कि यमुना की धारा नगर के पूर्व की ऋोर को हटती रही है।

रंग का है और आगरा के समीप एक बड़ी खान से लाया गया है.....।

"मंदिर एक बड़े अठपहलू चब्तरे के अपर बना है। चब्तरे के चारों आर की दीवारों पर कामदार पत्थर लगे हैं और चौतरफा दो पंक्तियों में अनेक तरह के जानवरों—विशेषकर बंदरों—की मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। पहली पंक्ति ज़मीन की सतह से दो फुट अपर है और दूसरी अपर की सतह से दो फुट नीचे है। इस चब्तरे पर चढ़ने के लिए १४-१६ सीढ़ियां के दो जीने बने हैं। सीढ़ियों की लंबाई २-२ फुट है, जिससे दो आदमी एक साथ अपर नहीं चढ़ सकते। एक और के जीने से चढ़ने पर मंदिर के मुख्य द्वार के सामने पहुँचते हैं और दूसरे से चढ़ने पर मंडप के पीछ़े जा पहुँचते हैं।

"मंदिर चब्रतरे के आधे भाग के ऊपर बना है । शेष आधा भाग मंदिर के सामने एक विस्तृत चौक के रूप में खुला है। अन्य मंदिरों की तरह यह भी एक क्रश (Cross) के रूप में है। इसके बीच के भाग पर एक बहत ही ऊँचा शिविर है, जिसके दोनों स्रोर एक-एक छोटा शिविर है। इमारत का सारा बाहरी भाग नीचे से ऊपर तक मेढ़ा, बंदर, हाथी आदि जानवरों की प्रस्तर मुर्तियों से ऋलंकृत है। चारों श्रोर ऋाले ही आले दिखाई पड़ते हैं. जिनमें विभिन्न दानवों की प्रतिमाएँ हैं। तीनों शिखरों में नीचे से लेकर ऊपर तक जगह-जगह ४-६ फुट ऊँची खिड़कियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के सामने इतने चौड़े छज्जे लगे हैं कि उन पर चार व्यक्ति बैठ सकते हैं। प्रत्येक छन्जे के ऊपर एक छोटा चँदोस्रा बना है। छजों को थामने के लिए उनके नीचे ४-४ या प-प जोड़ीदार खंभे एक-दूसरे को छते हुए लगाये गये हैं। शिखरों के चारों श्रोर भी श्राले बने हैं, जिनमें दानवों की मूर्तियाँ भरी हैं। एक दानव के चार हाथ हैं, दूसरे के चार पैर हैं। कुछ मानवों के सिर पशुत्रों के ऊपर प्रदर्शित हैं । ये पशु सींगों वाले हैं श्रीर उनकी लंबी पूँ हें उनकी टाँगों में लिपटी हुई हैं। बंदरों की तो वेशुमार मृतियाँ हैं। इस प्रकार दानवों के भारी दल का दश्य देखने वाले को हैरान कर देता है !

"मंदिर में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही द्वार है, जो बहुत ही ऊँचा है। उसमें बहुत से खंभे लगे हैं और दोनों ओर जानवरों तथा मानवों की कितनी ही प्रतिमाएँ हैं। मंदिर के भीतरी भाग में चारों ओर ४-६ इंच

ध. ये वास्तव में अलंकरण रूप में बनाई गई देवी-देवताओं श्रीर पशुओं की प्रतिमाएँ थीं, जिन्हें टैवरिनयर ने कई जगह अज्ञान-वश दानव बहा है। ऐसी अनेक मूर्तियाँ १६४३-४४ में जन्मस्थान की सफाई करते समय निकली हैं।

न्यास वाले पत्थर के खंभों की एक पूरी जाजी बनी है । उसके श्रंदर मुख्य बाह्मण पुजारियों को छोड़ कोई नहीं जा सकता । ये पुजारी किसी गुप्त द्वार से भीतर पहुंचते हैं, जिसे मैं नहीं देख सका।

"जब में मंदिर में गया और दुछ ब्राह्मणों से पूछा कि क्या में बड़े "रामराम" (बड़ी मृतिं) को दंख सकता हूं तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ मिलने पर वे अपने प्रधान अधिकारी से अनुमित प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उन्हें कुछ रुपये दिये और वे अनुमित ले आये। लगभग आध धंटे के बाद ब्राह्मणों ने जालीदार धेरे के बीच का एक भीतरी दरवाजा खोला। यह धेरा अन्य सब तरफ से बंद था।

"दरवाजे से मैंने भीतर की श्रोर देखा कि कोई १४-१६ फुट की दूरी पर एक चौकोर चौकी थी, जिस पर सोने-चाँदी के काम वाला पुराना दख बिछा था श्रोर उसके ऊपर बड़ी मूर्ति थी, जिसे 'रामराम' कहते थे। इस मूर्ति का केवल सिर दिखलाई पड़ता था, जो बड़े काले संगमरमर का बना था श्रोर जिसमें श्राँखों की जगह दो लाल मिण जड़ी हुई थीं। गरदन से लेकर पैरों तक मूर्ति का सारा शरीर कदे हुए लाल मखमखी कपड़े से ढका था। मूर्ति के हाथ नहीं दिखाई पड़ते थे। बड़ी मूर्ति के दोनों श्रोर एक-एक श्रोर मूर्ति थी, जो उँचाई में लगभग दो फुट की थी। उनकी बनावट बड़ी मूर्ति-जैसी ही थी, केवल भेद इतना था कि उन दोनों के चेहरे सफेद थे। इन दोनों मूर्तियों को 'बेच्छोर' कहते थे।

'मैंने मंदिर में १४-१६ फुट की एक चौकोर वस्तु श्रीर देखी, जो उँचाई में १२ से १४ फुट तक होगी। यह एक रंगीन वस्न से देँकी थी, जिस पर सभी प्रकार के दानवों के चित्र बने थे। इसे चार छोटे पहिश्रों के ऊपर खड़ा किया गया था। लोगों ने मुक्ते बताया कि यह चल सकने वाली वस्तु है, ' जिस पर बड़े पर्वों के अवसरों पर बड़े देवता को सवार कराते हैं श्रीर उसे श्रन्य देवताश्रों से मिलने के लिए ले जाते हैं। मुख्य उत्सवों पर इसे मूर्ति-सहित लोगों के समुदाय के साथ-साथ नदी तक ले जाते हैं।''

१०. शायद 'वलदेव' की मूर्ति से ऋभिप्राय है।

११. यह वास्तव में रथ था, जिस पर विशेष अवसरों पर प्रधान मूर्ति को बैठाकर बाहर ले जाते थे । वृन्दावन के रंगजी के मंदिर में यह 'रथोक्सव' अब भी धूमधाम से मनाया जाता है।

#### श्राच्याय १२

#### जाट-मरहठा-काल

[ १७१८ -- १८०३ ई० ]

पिछले श्रध्याय में वताया जा चुका है कि मुगल-काल में किस प्रकार जाटों का उत्थान हुआ श्रीर धीरे-धीरे किस प्रकार उन्होंने श्रधिकांश बज प्रदेश पर श्रपना श्राधिपत्य जमा लिया। फर्ड खिसयर के बाद मुहम्मदशाह मुगल सम्राट् हुआ (१७२० ई०)। उसके शासन-काल के श्रारंभ में सय्यद भाइयों का बोलबाला रहा, परंतु बाद में मुहम्मदशाह ने उनकी शिक्त को कुचल दिया। चूड़ामन जाट इस समय बज प्रदेश का बेलाज का राजा था। उसने मुहम्मदशाह के प्रति सहयोग की भावना प्रदर्शित की श्रीर जाटों को मुगल साम्राज्य का सहायक घोषित किया। सय्यद भाइयों से भी उसने दोस्ती जोड़ी। परन्तु मौका पड़ने पर वह शाही मालमत्ता को लूटने से न चूकता था। जब जोधपुर के राजा अजीवसिंह के खिलाफ शाही फ्रीज भेजी गई तब चूड़ामन ने फ्रीज के बढ़ने में अनेक रुकावटें डालों। उसने इलाहाबाद के मुस्लिम स्बेदार मुहम्मदलाँ बंगश के खिलाफ बुंदेलों को भी मदद दी। बुंदेलों का सरदार छत्रसाल कुछ समय में ही वहाँ का शिक्तशाली शासक बन गया।

जाट-मुगल रंघर्ष — इस समय सम्राद्ताकों भागरा का सूथेदार था। उसने नीलकंठ नागर को जाटों पर हमला करने भीर उन्हें दंड देने के लिए भेजा। नीलकंठ ने फतहपुर सीकरी के पास दस हजार घुड़सवारों तथा एक बड़ी पैदल सेना को जुटाया। फिर जाटों के एक गाँव पर उसने हमला बोल दिया (२६ सितंबर १७२१ ई०)। परन्तु इसके बाद ही चूड़ामन के बड़े लड़के मोहकमसिंह ने ४-६ हजार लोगों के साथ मिलकर शाही सेना का मुकाबला किया। लड़ाई में नीलकंठ मारा गया और उसके बहुत-से सिपाही भाग गये। बाकी लोग बंदी बना लिये गये।

चूड़ामन की मृत्यु—१७२१ ई० में चूड़ामन का देहान्त हो गया। कहते हैं कि उसके बेटों में श्रापस में भगड़ा शुरू हो गया था श्रीर जब चूड़ामन भगड़े को दूर करने में सफल न हुआ तो उसने श्रात्म-हत्या कर ली। चूड़ामन

के भतीजे बदनसिंह ने सुगल शासक सम्रादतलाँ से मेल कर लिया। परंतु शीघ्र ही सम्रादतलाँ को श्रागरा की स्वेदारी से हटा दिया गया और उसके स्थान पर राजा जयसिंह को स्वेदार बनाया गया । उसने जाटों पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज तैयार की। श्रोरछा के राजा ने भी उसे सहायता दी॰। जयसिंह ने लगभग पंद्रह हजार घुड़सवारों सिहत १७२२ ई० में जाटों के गढ़ थूण की श्रोर प्रस्थान किया । उसने जंगलों को कटवा कर साफ कराया। लगभग डेड़ महीने तक जयसिंह थूण का घेरा डाले पड़ा रहा। जाटों तथा शाही सेना के बीच ब्रिटपुट हमले होते रहे।

भूग किले की विजय — इस बीच बदनसिंह राजा जय सह से मिल गया था। उसके द्वारा भेद मिल जाने से जाटों के दो किले हाथ से निकल गये। उन्हें अब निराशा होने लगी। चूड़ामन का लड़का मोहकम, जो अब तक विरोधियों का मुकाबला कर रहा था, रात में किले से निकल भागा। १८ नवंबर, १७२२ ई० को जयसिंह ने थूण का किला जीत लिया। उसने किले के भीतर चूड़ामन के खजाने की बड़ी तलाश करवाई। अनेक घरों को खुदवा डाला गया, पर खजाना न निकला! मोहकमसिंह जोधपुर भाग गया और वहाँ के राजा अजीतसिंह के यहाँ शरण ली। यद्यपि उसने बाद में झज प्रदेश पर अधिकार पाने का बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु असफल रहा। थूण-विजय से जयसिंह का सम्मान बढ़ा और उसे 'राजराजेश्वर श्री राजाधिराज महाराज जय सिंह सवाई' का विरुद्ध ग्राप्त हुआ। बद्धनसिंह को जाटों का नया सरदार स्वीकार कर लिया गया।

मरहठा शक्ति का अभ्युद्य — द्विण में इस समय मरहठे अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। वे अपना एक महान् साम्राज्य बनाने का स्वम देख रहे थे। १७२० ई० में बाजीराव मरहठों का पेशवा हुआ। उसने हिलते हुए मुगल साम्राज्य को नष्ट कर उसकी नींव पर नवीन मरहठा-साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई । बाजीराव ने एक नई सेना का संगठन किया और उसका नेतृत्व उत्साही वीरों को सौंपा। पहले द्विण के अनेक किले जीते गये और हैदराबाद के निजाम से मुठभेड़ें हुई । मालवा के किसान और ज़र्सीदार मुगल-शासन के ज़ल्मों से बहुत पीड़ित थे। उन्होंने बाजीराव से सहायता माँगी। १७२४ ई० में बाजीराव ने नर्मदा पार कर मालवा में प्रवेश किया। सवाई राजा जयसिंह भी चाहता था कि मरहठे मालवा की जनता के कष्ट दृर करें। उसने तथा अन्य राजपूत राजाओं ने इस कार्य में बाजीराव की सहायता

की । मुहम्मदानों बंगश को मरहटों का मुकाबला करने के लिए मालवा भेजा गया ग्रांर उसने बुद्ध समय तक उनसे लोहा लिया । परंतु सीमित साधनों के कारण मरहटों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना बंगश के लिए ग्रसंभव हो गया । १७३४ ई० तक मरहटे मालवा के बहुत ग्रागे ग्वालियर तक बढ़ आये । ग्रांत वर्ष मुगल शासन की ग्रांर से राजा जयसिंह ने बाजीराब के साथ घौलपुर में एक संधि की । इसके श्रनुसार बाजीराव को मालवा का नायब सुवेदार स्वीकार कर लिया गया । इसके बदले में बाजीराव ने बचन दिया कि वह भविष्य में मुगल साम्राज्य पर हमले न करेगा । परन्तु यह संधि ग्रधिक दिन तक कायम न रही ग्रांर शीग्र ही बाजीराव ने दिखी तक धावा बोल दिया तथा माजवा पर श्रपना ग्रधिकार स्थापित कर लिया ।

बाजीराव द्वारा छत्रसाल की सहायता— बुंदेलखंड में श्रठारहवीं शती के श्रारम्भ में राजा छत्रसाल का प्रमुख था। मुगलों से वर्षों तक उसकी कशमकश चलती रही। बाद में कुछ समय तक उसने मुगल-शासन का श्राधि-दिय स्वीकार कर लिया। परन्तु फर्र खिसयर के बाद फिर श्रनबन शुरू हो गई। इलाहाबाद का स्वेदार मुहम्मद्खां बंगश बुंदेलखंड में कई साल तक बुंदेलों को दबाने के लिए पड़ा रहा। परंतु छत्रसाल ने मरहठों की सहायता से उसे जैतपुर में घेर कर परेशान कर डाला। १७२६ ई० में बंगश को छुटकारा मिला श्रीर वह इलाहाबाद लीट गया। इसके बाद उसने बुंदेलखंड की श्रोर जाने का नाम नहीं लिया। १७३१ ई० के श्रंत में छत्रसाल का पन्ना में दर वर्ष की श्रवस्था में देहांत हुश्चा। उसकी मृन्यु के समय बुंदेलखंड का श्राधा पूर्वी भाग चंदेलों के श्रधिकार में था। इसे छत्रसाल ने श्रपने दो लड़कों तथा बाजीराव के वीच बाँट दिया।

मरहठें का दोश्रान तथा दिल्ली पर हमला—१७३७ ई० में मरहठे उत्तरी भारत तक बढ़ श्राये। बाजोराव श्रागरा के दिल्ला भदावर प्रदेश में श्राया। यहाँ से उसके एक दल ने दोश्राब पर श्राक्रमण किया तथा शिकोहा-बाद, जलेसर श्रादि को लूटा। मुहम्मदशाह ने दिल्ली से खानदौरान, बंगश तथा सश्रादतखां—हन तीन सेनापितयों की श्राध्यत्तता में फौज भेजी, ताकि मरहठों को श्रागे बढ़ने से रोका जाय। ये तीनों ससैन्य मथुरा में जमा हुए। कुछ फौज रेवाही की श्रोर भी भेजी गई। बाजीराव चंबल पार कर श्रागे बढ़ा

१. छत्रसाल बाजीराव को अपने पुत्र के समान ही मानता था।

श्रीर मुगल सेनाश्रों को पीछे छोड़कर वह शोघता से दिली जा पहुँचा (१ श्रमेल, १७३७ ई०)। मुहम्मदशाह ने भयभीत हो उससे संधि की चर्चा छुरू कर दी। इसी बीच मुगलों की एक फौज ने बाजीराव की सेना पर हमला किया, परन्तु वह बुरी तरह पराजित हुई। श्रन्य मुगल सेनाएं भी श्रा पहुँचीं। इस पर बाजीराव श्रजमेर की श्रोर चला गया श्रीर वहाँ से फिर ग्वालियर पहुँचा। कुछ कारणों से उसे शीघ ही दिल्ला लौट जाना पड़ा।

दिल्ली में श्रव यह तय किया गया िक निजाम श्रासफजाह को वजीर वनाया जाय श्रीर उसे मरहठों को रोकने का काम सौंपा जाया । श्रागरा की स्वेदारी जयसिंह से झीनकर निजाम के लड़के गाजिउ हीन को सौंप दी गई। निजाम ने बड़ा प्रयत्न किया कि बाजीराव श्रव नर्मदा के उत्तर में न श्राने पावे, पर वह इसमें सफल न हुश्रा। बाजीराव शीघ्र ही नर्मदा पार पहुंच गया श्रीर उसकी मुठभेड़ निजाम की फौज से हो गई। निजाम बुरी तरह विर गया श्रीर उसने संधि की प्रार्थना की। श्रंत में उसे यह तय होने पर छुटकारा मिला कि चम्बल से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर मरहठा-श्राधिपत्य स्वीकार किया जायगा तथा बाजीराव को ४० लाख की चौध दी जायगी।

नादिरशाह का आक्रमण मुहम्मदशाह अयोग्य और विलासी शासक था। उसके मंत्री तथा अन्य बहे कर्मचारी भी प्रायः निकम्से थे। दर-बारियों तथा दूसरे पदाधिकारियों में पारस्परिक ईंक्यी-द्वेष तथा विलासिता बह रही थी, जिससे शासन में अनेक दोषों का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसका लाभ उठाकर विभिन्न प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो रहे थे। अवध, इलाहाबाद, उदीसा, बंगाल आदि ऐसे ही सूबे थे। मरहठों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और वे चारों और दूर-दूर तक आव्रमण करने लगे थे। अन्य अनेक हिंदू शासक भी स्वतंत्र या अर्थस्वतंत्र थे। जनता का एक बड़ा भाग शासन की अव्यवस्था से ऊब गया था।

ऐसी दशा में नादिरशाह का भीषण आक्रमण भारत पर हुआ ! नादिर अपनी बहादुरी और चालाकी से ईरान का बादशाह बन गया था ! अफगानिस्तान जीतने के बाद वह आगे बढ़ा और पेशाबर तथा लाहोर को फतह कर १७३१ ई० में वह करनाल आ पहुंचा ! मुहम्मदशाह ने सम्रादतलां के साथ एक फीज नादिर को रोकने के लिए भेजी ! बादशाह को राजपूत राजाओं तथा मरहठों से आवश्यक सहायता प्राप्त न हो सकी । करनाल में भयंकर युद्ध हुया (१३ जुलाई, १७३६), जिसमें दिल्ली की फौज हार गई श्रीर अनेक बड़े योद्धा तथा कई हजार हिंदुस्तानी सिपाही काम श्राये । ईरानी भी बहुत मारे गये । इस विजय से नादिर के हाथ लूट का बहुत माल लगा ! मुहम्मदशाह ने उसके साथ संधि की बात शुरू की, परन्तु इसी बीच वह कैंद्र कर लिया गया । विजेता ने बीस करोड़ रुपया तथा २०,००० घुड़सवार प्राप्ति की साँग की !

नादिरशाह मुहम्मदृशाह के साथ दिल्ली पहुँचा। वहाँ उसने कत्ले आम का हुक्म दिया। केवल एक दिन में बीस हजार से अधिक आदमी मारे गये। नादिरशाह दिल्ली में लगभग दो मास तक रहा और अमीरों से जबर्दस्ती रुपया वस्तुलता रहा। प्रजा को इस बीच महान् कष्ट हुए। दिल्ली से यह लुटेरा १४ करोड़ रुपये नकद तथा लगभग ४० करोड़ के जबाहरात लेकर ईरान लौटा! इतना ही नहीं, मुहम्मदृशाह ने उसे सिंध नदी के परली पार का सारा इलाका भी सौंप दिया। नादिरशाह के लौटने के काफी समय बाद तक दिल्ली की दृशा बड़ी शोचनीय रही। जनता में भय की भावना समा गई। मार्गों में लूट-मार की घटनाएँ आये दिन होने लगीं तथा मुगल साम्राज्य की रही-सहो प्रतिष्टा समाक्षत्राय हो गई।

न्न में नादि। शाही अत्याचार — नाहिरशाह के ब्राक्षमण का प्रभाव बज पर भी पड़ा। उसके लिपाही सथुरा-बृन्दावन तक पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने जबर्द्स्ती धन वस्तुल किया। उस समय बज—भाषा के प्रसिद्ध किव धन ब्रानंद बृन्दावन में रहते थे। वे पहले दिल्ली में सुहम्मदशाह के सीर-सुंशी रह चुके थे; बाद में इन्ह ब्रान्वन हो जाने के कारण वे बृन्दावन चले आये थे और यहां एक विरक्त का जीवन बितां रहे थे। नादिरशाह के लुटेरे सिपाहियों ने यह समक्तकर कि उनके पास काफी धन होगा उन्हें सताया और उनसे जर (हपया) मांगा। भक्त किव के पास अब हपया कहाँ था? कहते हैं कि जर के स्थान पर उन्होंने सिपाहियों को बज की रज देनी चाही, जिस पर सिपाही बहुत कृद्ध हुए और उन्होंने घन आनंद का हाथ काट डाला, जिसके फलस्वरूप उनकी सृत्यु हो गई। चाचा-बृन्दावनदास आदि की रचनाओं में बृन्दावन में किये गये नादिरशाही अत्याचारों का उल्लेख सिलता है।

यद्यपि मुहम्मद्शाह अगले नौ वर्ष (१७४८ ई०) तक बादशाह रहा, परन्तु वह शासन की दशा को न विगड़ती हुई सुधार सका। प्रांतों के स्वेदार तथा बड़े सरदार निरंकुश श्रीर स्वतंत्र हं.ने लगे। प्रजा पर श्रत्याचार बढ़ने लगे। भारत का उत्तर पश्चिमी हलाका विदेशियों के हाथ चला जाना इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। श्रव उस श्रोर से बाहरी श्राक्षांताओं के लिए मार्ग खुल गया। किसी भी समय खेबर दरें की श्रोर से श्रव दिल्ली पर हमला हो सकता था, पंजाब की रचा-पंक्ति नष्ट हो खुकी थी, श्रवः वहां प्रतिरोध की कोई संभावना न थी। श्रगले कुछ वर्ष बाद ही श्रहमदशाह श्रव्दाली का भारत पर दुदींत श्राक्रमण हुआ, जिससे मरहठों की बढ़ती हुई शक्ति को गहरा धक्का पहुँचा श्रीर देश पर एक शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य स्थापित करने की श्राशा दूर हो गई।

पंचाल प्रदेश में पठानों का अधिकार—१७ बीं शती के अंत तक प्राचीन पंचाल जनपद में अफगानिस्तान से आये हुई कई पठान वंश २ आबाद हो गये थे। ये लोग 'रुहेले' नाम से प्रसिद्ध हुए। आंवला (जि० बरेली) इनका केंद्र हुआ और संभल का इलाका रुहेल्लंड कहलाया। १८ वीं शती के पूर्वार्ध में अलीमुहम्मद यहां का शासक हुआ (१७२१ ई०)। यह जाट था, जो मुसलमान बना लिया गया था। इसके समय में रुहेला-राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा। नादिर के आक्रमण के बाद अली ने अपने को पूर्ण स्वतंत्र कर लिया। धीरे-धीरे वर्तमान बरेली, मुरादाबाद, बदायूं तथा पीलीभीत जिले रुहेलों के अधिकार में आ गये। इतना ही नहीं, कुमायूं का एक बढ़ा भाग भी उनके कब्जे में चला गया।

पठानों का दूसरा केंद्र शाहजहाँपुर जिला था, जिसमें उनके १२ कुटुम्ब रहते थे। तीसरा केंद्र फर्फ लाबाद था, जहाँ मुहम्मद्रलां बंगश का आधिपत्य था। इसके समय में पूरा फर्फ लाबाद जिला, कानपुर का पश्चिमी आधा भाग, मैनपुरी, एटा, बदायूं के दो परगने तथा शाहजहाँपुर, इटावा और अलीगढ़ जिलों के भाग इसके अधीन थे। इस के राज्य का विस्तार लग भग ७,१०० वर्गमील था। वह इलाहाबाद सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था। जाटों और बुंदेलों के साथ उसकी मुठभेड़ें होती रहीं। मुहम्मद्रलां बड़ा कामी था, उसके अंतःपुर में २,६०० स्त्रियां रहती थीं।

उत्तरभारत में राजनैतिक अशांति—१७४० से लेकर १७४६ तक उत्तर भारत की राजनीति में अनेक उथल-पुथल हुए। इस साल की इस

२. पठानों का उल्जेख प्राचीन साहित्य में 'पक्थन' नाम से हुआ है।

श्रविध में प्रभावशाली शासकों की मृत्यु हुई ! १०४० में वाजीराव का देहांत हुश्रा श्रोर उसका पुत्र वालाजी राव पेशवा हुश्रा । १०४३ में सवाई जयसिंह तथा मुहम्मद्खां वंगश की मृत्यु हुई । १०४० में नादिरशाह, ४८ में सम्राट् मुहम्मद्शाह तथा निजाम श्रोर १०४६ में शाहू श्रोर जोधपुर के राजा श्रभयसिंह चल बसे ! मुहम्मद्रशह के बाद श्रह्मद्शाह मुगल सन्नाट् हुश्रा । वह बहुत कमजोर शासक था श्रोर उसके समय में मुगल वंश की रही-सही इज्जत भी भूल में मिल गई । इस का वजीर सफद्रजंग था । १०४३ में बादशाह श्रोर वजीर के बीच भगड़ा हो गया। इ तिजामुद्दोला को नया वजीर बनाया गया । परन्तु श्रगले साल ही इमाद वजीर बना, जिसने श्रहमद्रशाह को कैंद्र कर लिया श्रोर बहादुरशाह के पोते श्रालमगीर हितीय को सम्राट् बनाया।

जयपुर और जोधपुर के शासकों की मृत्यु के कारण वहाँ उत्तरा-धिकार के लिए भगड़े शुरू हो गये। जाटों और मरहठों ने भी इन भगड़ों में भाग लिया, जिनके कारण पारस्परिक मनमुटाव तथा अनेक लड़ाइयों का होना अनिवार्य हो गया। दिल्लिण और पूर्व में अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी शक्ति दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे थे। वे भारतीय शासकों के साथ संधि— विग्रह की नीति अपना कर अपना राजनैतिक स्वार्थ-सायन कर रहे थे। मर-हठों ने इन विदेशियों से विवेच्य काल में अनेक बार लोहा लिया परन्तु अंत में उनकी पराजय हुई। मरहठां की इस हार से उत्तर भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और बज अदेश की भी स्वतंत्रता समास हो गई!

बदनसिंह (१७२२-५५ ई०)—बज में बदनसिंह का आधि पत्य ३३ वर्ष तक रहा। उसने मुगल सम्राट् तथा जयपुर के सवाई जयसिंह के साथ मेल बनाये रख कर जाट शक्ति को वढ़ा लिया। थूए और सिनसिनी के किलों के स्थान पर बदनसिंह ने भरतपुर, डीग तथा कुंभेर की उन्नित की। इन तीनों जगहों में प्रसिद्ध महलों और किलों आदि का निर्माण हुआ, जिनका स्थापस्य दर्शनीय है। बद्दनसिंह ने एक अच्छी जाट फौज का भी निर्माण कर लिया। १७४४ में उसकी मृत्यु हुई और उसका पुत्र सूरजमल जाट राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। बद्दनसिंह की मृत्यु के पहले से ही सूरजमल शासन में भाग लेने लगा था।

सूरजमल के समय में जाट-शक्ति का उत्थान-सूरजमल (१०४४-६३ ई०) प्रवापी शासक हुआ। उसके समय में जाटों की शक्ति का बड़ा विस्तार हुआ। गोहद (मध्य भारत) से लेकर छाता (मथुरा जिला) तक का विस्तृत इलाका 'जाटवाड़ा' कहलाने लगा। मरहठा—कागजातों में यह नाम भिलता है। सुरजमल के समय में फर्र खाबाद के पठानों में आपसी भगड़ा बहुत बड़ गया। उनके एक दल ने जाटों तथा मरहठों से सहायता मांगी। इनकी सम्मिलित फौज ने पठानों को हराकर उनसे फतहगढ़ का किला छीन लिया। मरहठों ने आगे बढ़कर रहेलों को छुमायूं की तराई में खदेड़ दिया। आत में संधि हुई, जिसके अनुसार मरहठों को इटावा का इलाका मिला। जाटों की प्रभुता पूर्व में मैनपुरी तक स्थापित हो गई।

जयपुर श्रीर जोधपुर राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर जाटों श्रीर मरहठों में श्रनवन हो गई थी। मरहठों ने १७४८ श्रीर १७४० में जयपुर पर चढ़ाई कर राजपूतों को श्रपना शत्रु बना लिया। वे इसके बाद मरहठों को बराबर संदेह को दृष्टि से देखने लगे। श्रावश्यकता पड़ने पर मरहठों को राज-पूतों ने कोई मदद नहीं दी। सुरजमल भी मरहठों से चौकन्ना रहने लगा।

मुगलों से युद्ध — जोधपुर में उत्तराधिकार का कगड़ा होने पर
सुगल सम्राट् की थोर से मीरबब्शी सलाबतलां ने अभयसिंह के भाई बब्दतसिंह का पद्ध लिया। सलाबत आगरा और अजमेर के सूबों पर अपना पूरा
अधिकार स्थापित करना चाहता था। इसी कारण जाटों से उसकी अनबन
हो गई। मीरबब्शी जाटों से दो करोड़ रूपया मांगता था। यह रूपया न
मिलने पर उसने बज पर हमला बोल दिया। सूरजमल ने पाँच हजार जाटों
की सहायता से उसे घेर लिया और मुगल फौज को तहस-नहस कर डाला।
सलाबतलां जाटों की इस शक्ति को देल कर घवड़ा गया और उसने सन्धि
करली। संधि की शर्तें इस प्रकार थीं — (१) शाही सेना घीपल के पेड़ों को
न काटेगी (२) पीपल की पूजा न रोकेगी तथा (३) नारनोल के आगे मुगल
सेना न बढ़ेगी। इसके बदले में सूरजमल ने चचन दिया कि बह अजमेर सूबे
से ३५ लाल रूपया वसूल कर शाही खजाने में जमा करेगा।

१७४३ ई० में बादशाह श्रहमदशाह श्रीर उसके वजीर सफदरजंग में भगड़ा शुरू हो गया। इंतिजामुदौला नया वजीर बनाया गया। सूरजमल ने सफदर द्वारा विद्रोह करने पर उसकी सहायता की। मरहठों ने सफदर के विरोधी इमाद का पश्च ब्रिया। इससे जाटों श्रीर मरहठों के बीच बैमनस्य बड़ा। मरहरों का प्रावल्य इस समय राजधानी दिल्ली की दशा वड़ी काँवाकोल हो गई थी। मरहरों के बार बार के हमलों से डर कर यहमदशाह ने उनसे संधि कर ली थी और उन्हें मुगल साम्राज्य की रक्षा का पूरा अधिकार सौंप दिया था। इसके बदले में मरहरों को अजमेर तथा आगरे की स्वेदारी, पंजाब और सिंध की चौथ तथा अनेक वक्षी जागीरें प्राप्त हो गईं। दिख्या, मालवा और विहार-बंगाल पर मरहरों का पहले से ही प्रमुख्य था। इस प्रकार १८ वीं शती के मध्य में अवध और इलाहाबाद को छोड़ कर प्रावः सारे मुगल साम्राज्य का आधिपस्य मरहरों को प्राप्त था।

अहमद्शाह अब्दाली — नाहिरशाह की मृत्यु (१७४७ ई०) के बाद महमद्शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बन गया था । भारत पर उसके हमले लगातार होने लगे। मुगल सम्राट् ने इन हमलों को रोकने का असफल प्रयत्न किया। १७४१ ई० में अब्दाली ने लाहौर तक बढ़ कर पूरे पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। बादशाह ने मरहठों से सहायता के लिए प्रार्थना की, पर वे टालते रहे। बास्तव में बालाजी पेशवा की अदूरदर्शिता के कारण मरहठे दिख्या में विदेशियों तथा स्थानीय राजाओं के साथ लड़ने-कगड़ने में अत्यिक क्यस्त रहे। उन्होंने उत्तर-पश्चिम भारत की और आवश्यक ध्यान नहीं दिया।

दिल्ली की लूट— दिल्ली की दशा बराबर बिगड़ती गई। १७४३ ई॰ में जाटों ने सफदरजंग की सहायता से पुरानी दिल्ली के कई मुहत्ते लूट लिये। बहुत से लोग डर के मारे इधर-उधर भाग गये। दिल्ली की जनता बहुत समय तक इस लूटपाट को 'जाटगरी' के नाम से याद करती रही।

इसी समय बलराम (बालू) जाट दिल्ली श्रीर श्रागरा के बीच लूट करने लगा था। उसने बल्लभगढ़ में एक किला बनवाया, जहाँ से वह दूर तक धावे करता था। २३ नवम्बर, १७५३ ई० को बालू मार डाला गया श्रीर बल्लभगढ़ के किले पर मुसलमानों का श्रिधकार स्थापित हो गया।

मरहरों की अज पर चढ़ाई—जनवरी, १७१४ ई॰ में मरहरों ने अज पर चढ़ाई कर दी और डीग, भरतपुर तथा कुम्हेर के गड़ों को घेर लिया। स्रजमल इस समय कुम्हेर के किले में था। मरहार होस्कर के पुत्र खंडेराव

३. जदुनाथ सरकार—फाल आफ दि मुगल एम्पायर, जिल्द १, वृष्ठ २७१।

की अध्यक्ता में मरहठों की फौज ने उस्हेर पर आक्रमण किया। किले में आग लग जाने से खंडेराव की मृत्यु हो गई (१४-३-१७४४)। उसकी नी रानियाँ चिता में जल कर सती होगई। दसवीं श्रहिल्याबाई थी, जिसका नाम धर्मपरायणा रानी के रूप में भारतीय इतिहास में अमर है।

जब मल्हार होल्कर ने श्रपने प्रिय पुत्र खंडेरात्र की मृत्यु का हाल सुना तो वह दुःख से पागल हो उठा । उसने जाटों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की । खंडेरात्र का संस्कार करने के लिए पहले वह मधुरा श्राया । बादशाह तथा सूरजमल ने भी खंडेरात्र की मृत्यु पर दुःख प्रकट किया । मई में दोनों पत्तों में संधि होगई । सूरजमल ने मरहठों को तीस लाख रुपया देने का वादा किया । इसके श्रलावा उसने मुगल बादशाह तथा मरहठों को दो करोड़ रुपया देने का भी वचन दिया । मुगल बख्शी इमाद तथा मरहठे कुम्हेर छोड़ कर मधुरा चले श्राये ।

अहमद्शाह की केंद्र— मुगल बादशाह की नीति श्रीर उसकी कायरता के कारण दिल्ली की हालत बराबर बिगइती गई। खजाने में पैसे की बेहद कमी हो गई। सिपाहियों को महीनों तक तनखाह न मिलती थी, जिससे सेना में श्रसंतोष बढ़ता गया। शाही परिवार भी पैसे से तबाह हो गया! शाही रानियों श्रीर राजकुमारियों की जैसी दुईशा इस समय हुई वैसी पहले कभी न हुई थी। श्रब फौज ने दिल्ली के अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। नये बजीर से कुछ करते-धरते न बना। श्रन्त में १७४४ ई० में मरहटों की सहायता से इमाद नया वजीर बनाया गया। उसने विश्वासघात कर श्रहमदशाह श्रीर उसकी माँ को केंद्र कर लिया श्रीर बहादुरशाह के पोते को श्रालमगीर द्वितीय के नाम से सम्राट् बना दिया! इमाद को इस कार्य मे मदद देने के कारण मरहटों से जाट, राजपूत, रहेले तथा श्रवध के नवाब—सभी नाराज हो गये।

श्रव्दाली का श्राक्रमण — इमाद ने १७४६ ई० में पंजाब पर कब्जा कर लिया, जिससे श्रव्दाली बहुत नाराज हो गया । उसने एक बड़ी फौज लेकर भारत पर चढ़ाई कर दी । श्रगले साल वह दिल्ली की श्रोर बढ़ा । रुहेले भी उससे मिल गये । इमाद डर गया श्रौर उसने श्रव्दाली को श्रात्म-समर्पण कर दिया । श्रव मैदान साफ था । श्रव्दाली की फौज ने दिल्ली पहुँच कर लूटमार श्रुरू कर दी श्रौर धनीम नी लोगों को श्रपार कष्ट पहुँचाये ।

व्रज में अब्दाली की प्रवेश — मरहठां की बड़ी फौज दिल्ल में ही उलकी हुई थी। पेशवा की असफल नीति के कारण अँग्रे जों द्वारा मरहठों का मजबूत जहाजी बेड़ा १७५६ ई० में नष्ट कर दिया गया। ग्धालियर से अंताजी की अध्यत्तता में मरहठों की केवल वीन हजार फौज अब्दाली के मुकाबले में पहुँची। अंताजी फरीदाबाद में घर गया और वहाँ से किसी तरह भाग कर उसने मथुरा में शरण ली। सूरजमल से सहायता की याचना की गई। पर सूरजमल मरहठों से बहुत चिढ़ा हुआ था, अतः उसने उनका साथ न दिया। वह कुम्हेर के किले में चला गया। २२ फर्वरी, १७५७ को अब्दाली दिल्ली से दिल्ला चलकर अज में बुसा। मरहठा और जाटों की आपसी अनवन का उसने पूरा लाम उठाया। हहेलों का सरदार नजीव था, जिसकी पूरी मदद अब्दाली को प्राप्त हो गई। मुगल वजीर इमाद उससे पहले ही मिल गया था। इस प्रकार सारी स्थिति को अनुकूल देखकर अब्दाली ने जाटों तथा मरहठों की शक्ति को नष्ट करने तथा अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का संकल्य दह कर लिया।

बहुभगढ़ में जाटों को परास्त करने तथा उस नगर में लूट-मार करने के बाद श्रव्दाली ने श्रपने दो सरदारों—जहानखाँ श्रोर नजीव को २०,००० सिपाही देकर उनसे कहा—''जाटों के इलाक़ों में घुस पड़ो श्रोर उनमें लूटो-मारो । मथुरा नगर हिंदुश्रों का पवित्र स्थान है, उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दो । श्रागरा तक एक भी इमारत खड़ी न दिखाई पड़े । जहाँ कहीं पहुंचो करले-श्राम करो श्रोर लूटो । लूट में जिसको जो मिलेगा वह उसी का होगा । सिपाही लोग काफिरों के सिर काट कर लावें श्रोर प्रधान सरदार के खेमे के सामने डालते जाँय । सरकारी खजाने से प्रत्येक सिर के लिए पाँच रुपया इनाम दिया जायगा।"

चौ मुहाँ का युद्ध — इस आज्ञा का अच्तरशः पालन हुआ । पहले अफगान सेना मथुरा की ओर ही चल पड़ी। रास्ते में चौ मुहां (मथुरा से मिल उत्तर) स्थान पर सूरजमल के लड़के जवाहरसिंह के नेतृत्व में जाटों ने इस सेना का कड़ा मुकाबला किया। बीर जाटों ने लगातार १ घन्टे तक युद्ध करके दुश्मन के छक्के छुटा दिये। दोनों ओर के मरे हुए सिपाहियों की संख्या दस से बारह हजार तक पहुंच गई। अन्त में निराश हो जाटों को मैदान छोड़ना पड़ा।

मथुरा की वर्गादी — जाटों के हटने पर श्रकगानों को मथुरा नगर के वर्बाद करने का पूरा मौका मिल गया । १ मार्च, १७४७ ई० को उनकी मेना अरिहात मथुरा नगर में घुस पड़ी। उस दिन होली का त्यौहार था। चार घंटों तक लगातार हिंदुओं की मार-काट तथा श्रन्य अत्याचार होते रहे। हिंदू जनता में पुजारियों की संख्या बड़ी थी । नगर में जो थोड़े से मुसलमान थे उन्हें भी नहीं छोड़ा गया । मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने के बाद उन प्रतिमाओं को गेंदों की तरह उद्घाला जाता था। धन लूटने के बाद मकान नष्ट कर दिये जाते थे श्रीर फिर उनमें श्राण लगा दी जाती थी। ३,००० मानव प्राणियों की हत्या करने के बाद जहानलों नजीब के सेनापितत्व में फौज को मथुरा छोड़कर चला गया। चलते समय वह सिपाहियों से कह गया—"श्रव जो हिंदू मथुरा में बचे हैं उन्हें मौत के घाट टतार दो। इसके लिए तुन्हें एक लाख रुपया इनाम दिया जावेगा।"

नजीब धौर उसकी सेना तीन दिन तक मथुरा में धौर ठहर कर लूट-मार करती रही। गड़ा हुआ धन तक खोद कर निकलवा लिया गया। कितनी श्चियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यमुना की गोद में शरण ली; कितनी ही कुओं में डूब मरीं। जो वचीं उन्हें अफगान लोगअपने साथ उड़ा ले गये और उन्हें मृत्यु से भी अधिक यातनायें भोगने को बाध्य किया।

एक प्रत्यसदशीं मुसलमान ने लिखा है कि "सड़कों और बाजारों में सर्वत्र हलाल किये हुए लोगों के घड़ पड़े हुए थे और सारा शहर जल रहा था। कितनी ही इमारतें घराशायी कर दी गई थीं। यमुना नदी का पानी नर-संहार के बाद सात दिनों तक लगातार लाल रंग का बहने लगा। नदी के किनारे पर बैरागियों और संन्यासियों की बहुत-सी मोंपड़ियाँ थीं। इनमें से हर भोंपड़ी में साधू के कटे हुए सिर के मुँह से लगा कर रखा हुआ गाय का कटा सिर दिखाई पड़ता था।"

जहानलों मथुरा से चल कर वृन्दावन गया और वहाँ वैष्एवों की बड़ी संख्या में हत्यायें की । उपयुक्त प्रत्यचदशीं ने अपनी डायरी में लिखा है कि "जियर नजर जाती मुदों के ढेर के ढेर दिखाई पड़ते थे । सड़कों से निकलना

४. जहुनाथ सरकार—फाल आफ दि मुगल एंपायर, जिल्ह २, अ०१६, पृष्ठ ११७-११६।

तक मुक्तिक हो गया था । लाशों से ऐसी विकट दुर्गंध आती थी कि साँस बेना दूसर हो गया था।"

महावन और वृन्दायन की लूट - १४ मार्च, १७४७ ई॰ को श्रहमदशाह श्रव्दाली स्वयं मथुरा पहुँचा। यहाँ से यमुना पार कर उसने महावन में डेरा डाल दिया और वहाँ भी लूट-मार की। वह गोकुल को बर्बाद करना चाहता था, पर वहाँ के साहसी नागा संन्यासियों के सामने उसकी दाल न गली। ४,००० नागा लोग भभूत रमा कर श्रफगान सेना से लड़ने को निकल पड़े। यद्यपि युद्ध में लगभग २,००० नागा मारे गये पर साथ ही उन्होंने इतने दुश्मनों को भी युद्ध-भूमि पर सुला दिया। श्रन्त में श्रव्दाली ने श्रपनी फौज वापस बुलाली और गोकुल नष्ट होने से बच गया। महावन के खेमे में हैजा फैलने के कारण श्रव्दाली के सिपाही मरने लगे। श्रतः वह शीध ही यहाँ से दिल्ली के लिए चल पड़ा। रास्ते में वृन्दावन को चार दिन तक पुनः लूटा-फूँका गया। मथुरा, वृन्दावन श्रादि स्थानों से श्रव्दाली को लूट में लगभग १२ करोड़ रुपये की धनराश प्राप्त हुई, जिसे वह तीस हजार घोड़ों, खचरों और कँटों में लाद तर ले गया। इसके श्रतिस्क्त वह कितनी ही खियों को यहाँ से श्रकगानिस्तान ले गया।

मुसलमान लेखकों ने लिखा है कि श्रव्दाक्की के द्वारा विश्वंस इतने बढ़े पैमाने पर किया गया कि श्रागरा से दिल्ली जाने वाली सड़क पर एक मोंपड़ी तक ऐसी नहीं दिखाई एड़ती थी जिसमें कोई श्रादमी जीवित बच गया हो। जिस रास्ते से श्रव्दाली बज में श्राया और फिर जिस मार्ग से लौटा उन रास्तों पर दो सेर श्रनाज या चारा तक मिलना दुर्लभ हो गया !

२१ मार्च को अफगान सेना आगरा भी पहुँचा और उसने वहाँ के किसे पर आक्रमण किया। सहती हुई लाशों से अफगानों में हैजा फैलने के कारण अक्टाली ने सेना को आगरे से बुला लिया। अब वह अफगानिस्तान को लौट पढ़ा। रुहेला सरदार नजीबलाँ को भटदाली ने हिली का प्रशासक बनाया। पंजाब में अक्टाली ने अपने बढ़के तैमूर तथा सेना दि जहानलाँ को नियुक्त किया। यह जहानलाँ एक बार फिर जाटों के राज्य में रुपया उगाहने के लिए पहुंचा। जब उसे वहाँ मनचाही रकम न मिली तो वह मथुरा नगर पर फिर टूट पढ़ा और लूट-एसोट करके दिली वापस गया। इस प्रकार १७४७ का वर्ष बज की भीषण बर्बाटी का साल हुआ!

४. जदुनाथ सरकार-बही, पू० १२०-२४।

अब्दाली का पुन: आक्रमण मई, १७५७ ई० में मरहठों ने आगरा पहुँच कर स्रजमल से सममौता कर लिया । अब जाटों की सहायता से उन्होंने रहेलों से फिर दोश्राब छीन लिया । इसके बाद उन्होंने दिख्ली को जा बेरा । रहेला सरदार नजीव ने युद्ध करना उचित न समम कर संधि कर ली। नजीब चाहता था कि वह अब्दाली से मिल कर मरहठों के साथ एक स्थायी संधि करा दे, परंतु मरहठे इस पर राजी न हुए। दिख्ली पर अधिकार करने के बाद मरहठे पंजाब की ओर बढ़े । अब्दाली का लड़का तैमूर तथा जहानलाँ भाग कर सिंध नदी के पार चले गये । अब प्रायः सारे पंजाब पर मरहठों ने अधिकार कर लिया और वहाँ अदीनाबेग को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस प्रकार मरहठों ने अब्दाली को अपना कटर शत्रु बना लिया।

श्रक्टूबर, १७११ ई० में श्रब्दाली ने भारत पर फिर चढ़ाई की।
मरहठे रुहेलों तथा श्रवध के नवाब के खिलाफ लड़ाइयों में उल्लेभ रहे और
श्रपनी शक्ति एवं समय को नष्ट करते रहे । इसी समय इमाद ने श्रालमगीर
की हत्या कर उसके स्थान पर कामक्रश के पोते को दिखी का बादशाह बना
दिया। परंतु मरहठों ने श्रालमगीर के लड़के को 'शाहश्रालम' के नाम से
बादशाह स्वीकार किया। ६ जनवरी, १७६० ई० को श्रब्दाली की फोज से
मरहठों की मुठभेड़ दिखी के सामने हुई। मरहठों का नेता दत्ताजी इस लड़ाई
में मारा गया। श्रब्दाली ने दिखी पर पूरा कब्जा कर लिया। इमाद डर कर
भरतपुर भाग गया। श्रब्दाली ने फिर डीग पर श्राक्रमण किया। उस समय
सूरजमल वहीं था। मरहठों की सेना का नेतृत्व श्रब मल्हार ने प्रहण किया
श्रौर वह दिखी की श्रोर चल पड़ा। श्रब्दाली दोशाब की श्रोर लौट गया श्रौर
श्रम्पशहर में उसने श्रपनी छावनी डाल दी। श्रब दोनों श्रोर से युद्ध की
तैयारियाँ होने लगीं।

द्विण से सदाशिवराव भाऊ मरहठों की एक बड़ी सेना लेकर आ पहुँचा। उसने अफगानों के खिलाफ राजपूत राजाओं से सहायता माँगी, पर वह उसे प्राप्त न हुई। भाऊ ने बिना अधिक प्रयास के दिश्ली पर कब्जा कर लिया। अब मरहठों और अफगानों के बीच लड़ाई रोकने के लिए संधि की चर्चा चलने लगी। इस पर सूरजमल नाराज हो गया और वह मरहठों से अलग होकर वापस चला गया। संधि की जो बात चल रही थी वह भी निष्फल हुई और युद्ध अनिवार्य हो गया। पानीपत का युद्ध — १ नवम्बर, १७६० ई० को पानीपत के प्रसिद्ध मैंदान में मरहठों तथा अफगानों की फीजें आ डटों। मरहठों की सेना ४१ हजार थी, जबिक अब्दाली के पास ६२,००० फीज थी। उसे रुहेलों का पूरा सहयोग प्राप्त था। दो महीने तक दोनों जोर की सेनाएँ विना युद्ध किये पड़ी रहीं। १७६१ ई० के प्रारंभ में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें दोनों दलों का भारी संहार हुआ। अन्त में मरहठों की हार हुई और उनके कई बड़े सैनिक मारे गये। बहुतेरे सैनिकों ने भाग कर बज में शरण ली। इस समय स्रजमल मधुरा में ही विद्यमान था। २० मार्च को अव्दाली दिल्ली से वापस चल दिया। दिल्ली का अधिकारी उसने नजीव को बनाया तथा लाहौर में भी उसने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया।

मथुरा का शांति-सम्मेलन — पानीपत के युद्ध के बाद भविष्य में शांति बनाये रखने के उद्देश्य से मथुरा में एक सभा हुई। इसमें अफगानी तथा रुहेलों के अतिरिक्त जाट, मरहटा तथा मुगल प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। परन्तु इस सम्मेलन का कोई स्थायी फल न निकला। स्रज्ञमल शांति के पत्त में बिलकुल न था। वह तत्कालीन परिस्थिति का लाभ उठा कर अपना अधिकार बढ़ाना चाहता था। जुलाई, ६१ में ही उसने आगरे का किला ले लिया और अगले दो वर्षों में जाट सैनिक शक्ति को बहुत मजबूत कर लिया।

स्रजमल की मृत्यु — आगरा जीतने के बाद स्रजमल ने मेवात पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वहाँ से वह गुड़गांव की अर बढ़ने लगा। वह चाहता था कि हरियाना प्रदेश को भी जीत कर उसे अज में मिला लिया जाय, परंतु स्रजमल की यह इच्छा प्री न हो सकी । रुहेले उसके कट्टर शत्रु थे। इस समय रुहेलों की शक्ति भी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। उनका सरदार नजीव दोश्राव तथा दिश्ली प्रदेश का स्वामी बन गया था। शहदरा के पास रुहेलों ने स्रजमल पर अचानक अक्ष्मण कर दिया। स्रजमल के साथ इस समय इनेगिने ही सिपाही थे। उसकी सेना जवाहर सिंह के नेतृत्व में पीछे थी। इस मौके को पाकर शत्रुओं ने स्रजमल को समाप्त कर हाला। फिर उसके सिर को भाले में छेद कर जाट सेना को दिखाया गया। जाट लोग अपने प्रिय राजा का इस प्रकार अन्त देखकर हतप्रभ हो गये! उस समय रुहेलों से बिना युद्ध किये ही वे वापस चले गये।

जवाहरसिंह (१७६३-६= ईः)—स्रजमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जवाहरसिंह बज का राजा हुआ। वह बड़ा बहादुर था, ५र उसके बर्ताव

से कुछ प्रमुख जाट सरदार नाराज हो गये। बदनसिंह श्रीर सूरजमत ने अपने समय में योग्य श्रीर साहसी जाट सरदारों को शासन में ऊँचे पद प्रदान किये थे। उनकी सहायता से जाटों का एक प्रबल संगठन तैयार हो सका था। जाट सेना में कई श्रच्छे युरोपियन सेनापित भी रखे गये थे। नये शासक जवाहर-सिंह ने सैन्य-संगठन में परिवर्तन किये। श्रव विदेशियों में केवल दो कसान समक तथा मैडेक रह गये।

नवस्वर, १७६४ ई० में जवाहरसिंह ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। बहाँ इस समय रहेलां का श्राधकार था। जवाहरसिंह ने मरहठां श्रीर सिक्सों से भी सहायता ली। तीन महीने तक दिल्ली का घेरा पड़ा रहा । इसी बीच मरहठों के नेता मल्हार ने चपके से रहेलों के सरदार नजीब से सलह कर सी। जयपुर के राजा तथा जवाहर का छोटा भाई एवं कुछ जाट सरदारों ने भी नजीव को भीतरी मदद पहुँचाई । इसके परिणामस्वरूप जवाहरसिंह को दिल्ली का भेरा हटाना पड़ा। वह अब अपने विरोधियों से बहुत रुष्ट हो गया और जीवन-पर्यन्त उनसे बदला लेने के ही भयत्न करता रहा। १७६४ ई० में जयपुर के शासक से जवाहर ने यद छेड दिया । इस लड़ाई में दोनों स्रोर के बहत से वीर सैनिक मारे गये। जून, १७६८ ई० में जवाहरसिंह के एक सैनिक ने श्रागरा में उसका वध कर डाला । उसकी मृत्यु से जाट-शक्ति को वहा धका पहुंचा। जवाहर के उत्तराधिकारियों में ऐसा कोई न हुन्ना जो विस्तृत अज-प्रदेश पर जाट सत्ता को जमाये रखता । जाटों की शक्ति घटती गई भीर भीरे-धीरे उनका अधिकार-चेत्र भी सीमित हो गया । जाटों के घरेल भगड़े उनकी शक्ति को विश्वक्कालित करने में सहायक हए। रहेलों के प्रावल्य तथा मरहटा शक्ति के प्रनरुत्थान से भी जाट शक्ति का द्वास हो गया।

त्रज की शासन-व्यवस्था— बदनसिंह के समय से लेकर जबाहर-सिंह की मृत्युपर्यन्त विस्तृत ब्रज प्रदेश पर जाटों का श्राधिपत्य रहा। ये तीनों शासक बीर श्रीर प्रतिभाशाली थे। यद्यपि तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों के कारण इन्हें अनेक लड़ाइयों में भाग लेना पढ़ा तो भी ब्रज प्रदेश की रहा बंधा यहाँ की शासन-व्यवस्था की श्रोर इन्होंने पूरा ध्यान दिया। ब्रज के शासन-प्रबंध में जाट शासकों के द्वारा अनेक उपयोगी कार्य किये गये। अकबर के राज्य-काल में जो भूमि-व्यवस्था हुई थी उसमें श्रव कई परिवर्तन किये गये। अकबर के समय में एक बढ़ा परगना सहार था। उसके श्रव चार भाग किये गवे—सहार, शेरगढ़, कोसी तथा शाहपुर। मंगोतला परगना भी हो भागों में बाँट दिया गया, जिनके नाम सोंख तथा सोंसा हुए। फरह का एक नया परगना बना। मुरसान, सहपद्ध श्रोर माँट के परगने भी सम्भवतः इसी समय बने। बज प्रदेश के श्रन्य जिलों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किये गये<sup>६</sup>।

जाटों की शासन-क्यवस्था श्रन्य भारतीय राजाशों-जैसी ही थी। प्रभावशाली जाट सरदारों को जागीरें दी गई थीं। ये सरदार केंद्रीय कोष में मालगुजारी पहुंचाते थे श्रीर राज्य की रचा में सहायता देते थे। इस काल में युद्ध प्रायः होते रहते थे, जिससे एक श्रच्छी फौज का रखना श्रनिवार्य था। जाट सैनिक वीर श्रीर साहसी योद्धा होते थे। श्रनेक युद्धों में जाटों ने श्रपने शौर्य का परिचय दिया। इनके युद्ध का ढंग पुराना था। परन्तु धीरे-थीरे यह श्रनुभव किया जाने लगा कि नई युरोपीय युद्ध-प्रणाली का सीखना बहुत श्रावरयक है। इसके लिए कुछ श्रच्छे युरोपीय कप्तानों को नियुक्त किया गया, जो नये ढंग की सैनिक शिचा देते थे। उक्त तीन शासकों के राज्य-काल में भरतपुर, कुम्हेर, डीग श्रादि स्थानों में मजबूत किलों तथा श्रन्य इमारतों का निर्माण हुश्रा। जाट राजाशों ने बज के सांस्कृतिक स्थलों की रचा में जो महत्वपूर्ण योग दिया वह इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। मथुरा, बृन्दावन, गोवर्धन, कामवन श्रादि श्रनेक स्थानों में इन शासकों के द्वारा श्रनेक धार्मिक कार्य निष्पन्न किये गये। गिरिराज गोवर्धन की महत्ता इनके समय में बहुत वही। वहाँ श्रन्य इमारतों के साथ कई कलापूर्ण छत्तियाँ भी बनाई गई।

परवर्ती जाट शासक — जवाहरसिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई रतनसिंह शासक हुआ। वह अपने पूर्वजों के विपरीत आरामपसंद राजा था। १७६६ ई० में उसने वृन्दावन की यात्रा की और यमुना के किनारे एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। इसमें चार हजार नर्तिकयाँ बुलाई गईं। उसने गोसाँई रूपानंद नामक एक ब्राह्मण को अपने कोष का बहुत सा धन सोंप दिया। यह ब्राह्मण अपने को बड़ा करामादी वताता था। उसने रतनसिंह को लालच दिया था कि उसे पारस पत्थर की प्राप्त करा देगा। एक दिन वह राजा को मामूली धातुआं से सोना बना देने का हुनर दिखा रहा था। इसी बीच मौका पाकर उस गुसाँई ने रतनसिंह को मार डाला (म अपने त, १७६६ ई०)। राजा के नौकरों को जब इस दुर्घटना का पता चला तो उन्होंने गुसाँई को भी समाप्त कर दिया।

६. ड्रेक ब्लाव मैन-मथुरा गजेटियर (इलाहाबाद, १६११), पृ० २०१।

रतनसिंह का पुत्र केसरीसिंह श्रमी बहुत छोटा था । श्रतः रतनसिंह का भाई नवलसिंह सेना की सहायता से राज्य का श्रधिकारी हो गया । इस पर उसके दूसरे भाई रणजीतसिंह ने कुछ लोगों को भड़का कर उन्हें श्रपने पत्त में कर लिया। इस तरह घरेलू भगड़े का शारम्भ हो गया।

रणजीवसिंह ने मरहठों से भी सहायता प्राप्त की । १७६६ ई० में नये पेशवा माधवराव ने एक बड़ी फौज उत्तर भारत को भेजी। इसमें रामचंद्र तथा रानोजी शिंदे का लड़का महादजी श्रादि अनेक योग्य सेनापित थे। रहेलों ने भी मरहठों से संधि कर ली। ४ मार्च, १७७० ई० के दिन रणजीवसिंह ने मरहठा सरदारों से भेंट की। उसकी सहायता से मरहठों की वीस हजार सेना ने कुम्हेर को घेर लिया। नवलसिंह इस समय डीग में था। मरहठा सेना ने कुम्हेर के आस-पास काफी बर्बादी की।

सोंख-अड़ींग का विनाशकारी युद्ध - मरहठों ने अपनी फौज का कुछ भाग तथा बड़ी तोपों के साथ तुकोजी होल्कर को मधुरा भेजा। उनका इरादा दोश्राब पर अधिकार करने का था। इसी बीच नवलसिंह डीग से गोवर्धन की श्रीर चला । सींख के पास पहुँच कर उसने मरहठों पर श्राक्रमण करने का विचार किया। कतान समरू तथा मैंडेक ने उसे समकाया कि इस समय युद्ध करना ठीक न होगा, परंतु उनकी यह राय स्वीकार न हुई । दानशाह तथा नागा लोगों के नेता गुलाँई बालानंद ने युद्ध का समर्थन किया । श्राखिरकार दो हजार घुड़सवारों के साथ दानशाह ने मरहठों पर हमला बोल दिया ( ६ अप्रैल, १७७० ई० )। मरहठों ने जाट सेना को निर्देयता के साथ नष्ट कर दिया: बचे-खुचे लोग भाग गये। नवलसिंह खुद भी मैदान छोड़ कर भाग गया। कप्तान मैंडेक भी बड़ी कठिनाई से प्राण बचा सका । जाट सेना का उचित संचालन न होने के कारण ही जाटों की यह हार हुई। इस युद्ध में लगभग दो हजार जाट सैनिक मारे गये और एक बड़ी संख्या में घायल हुए । उनके दो हजार घोड़े श्रीर तेरह हाथी मरहठों के हाथ लगे। इस युद्ध में अनेक श्रास्त्रीर जाट सैनिक भी काम आये। इतने योद्धा किसी दूसरे युद्ध में नहीं मारे गये थे ! नवलसिंह की अदुरदर्शिता का ही यह परिणाम था कि जाटों की प्रवल शक्ति इस प्रकार नष्ट हुई । नवलसिंह अड़ींग होता हुआ डीग भाग गया। मरहरों ने उसका डीग तक पीछा किया। वहाँ से लौट कर मरहरा सेना मधुरा में जमा हुई श्रीर दोश्राब पर श्राक्रमण करने का कार्यक्रम बनाया जाने लगा।

श्रव मरहठों का सिक्का उत्तर भारत पर पूरी तरह जम गया । पेशवा माधवराव वड़ा शीतकुशल था । उसके सहायकों में भी नानाफडनीस श्रादि योग्य व्यक्ति थे। इस बीच उत्तर में सिंधिया और होल्कर के बीच कुछ मन-मुटाव पेदा हो गया, जिससे मरहठों की शक्ति को काफी धक्का पहुँचा। परंतु यह स्थिति अधिक समय तक न रही । १७७० ई० तक दोश्वाब का एक बड़ा भाग मरहठों ने जीत लिया। नजीव की मृत्यु के बाद रहेले भी उनसे मिल गये और मरहठों का श्रधिकार इटावा तक स्थापित हो गया। उनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर श्रवध का नवाब भी धवड़ा गया। १७७१ ई० में मरहठों ने दिखी पर भी कठजा कर लिया। मुगल वादशाह शाहश्रालम ने श्रव श्रपने को मरहठों के हाथ सौंप दिया। पंजाव से पठान लोग हट गये थे और वहाँ सिक्ल लोग श्रपनी गढ़ियाँ बनाने लगे थे। सिक्लों ने धीरे-धीरे पंजाब पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया और श्रपनी सेना का श्रव्हा संगठन कर लिया।

इस प्रकार श्रव मरहठों की शक्ति उत्तर भारत में सबसे वड़ी-चड़ी थी। परन्तु दुर्भाग्य से १८ नवंबर, १७७२ ई० को माधवराव पेशवा की मृत्यु हो गई, जिससे मरहटा ताकत को गहरा धक्का पहुँचा। माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायणराव पेशवा हुश्चा, पर श्रॅंभे जों के षड्यंत्र से वह मारा गया (२०-८-७२)। श्रव उत्तराधिकार के लिए मरहठों में गृह-कलह ने जोर पकड़ा। नानाफड़नीस श्रादि सरदारों ने नारायणराव के शिशुपुत्र सवाई माधवराव का पच लिया, परन्तु श्रन्य कुछ मरहटा सरदारों ने श्रॅंभे जों के साथ मिलकर राघोबा का पच लिया। इस श्रापसी भगड़े में श्रॅंभे जों को श्रपनी शक्ति बढ़ाने का अच्छा मौका मिल गया। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में तथा दिख्य के कुछ भाग में उनके पैर मजबूती से जम चुके थे। श्रव उन्हें उत्तर भारत में भी श्रपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया।

जाट शक्ति का पतन — जाटों की शक्ति दिन पर दिन चीण होती जा रही थी। उनके योग्य सेनापित मारे जा चुके थे। युद्ध का नया ढंग इस समय भारत में प्रचलित हो चुका था श्रीर श्रनेक देशी राज्यों में उसे श्रपनाया जा चुका था, परंतु जाटों में युद्ध की बुरानी ही परिपाटी जारी थी। उनके दो युरोपीय कक्षानों में से मैंडेक १७७२ में जाटों को छोड़कर मुगलों से जा मिला। इसके दो साल बाद समरू भी चला गया।

रुहेलों से युद्ध---दानशाह की अध्यक्ता में सितम्बर, १७७३ में जाटों ने मुगल बादशाह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। शहदरा के पास मुसलमानी सेना ने जाटों को परास्त कर दिया और उनके सामान को लूट लिया। दनकोर के पास फिर युद्ध हुआ, जिसमें अलीगढ़ के चंदू गूजर और जाटों ने मुगल सेना का मुकाबला किया परन्तु यहाँ भी जाटों की पराज्य हुई और लगभग २००० जाट सिपाही मारे गये। अब मुगल सेनापित नजफ ने मौका पाकर जाटों के राज्य पर धावा बोल दिया। बहुभगढ़ में पहुँचने पर अजित तथा हीरासिंह नामक जाट सरदार उससे मिल गये। इनके मिलने से नजफलाँ की हिम्मत बहुत बढ़ गाई। अब जाट लोग बहुभगढ़ तथा उसके दिख्ण के भाग से हटने लगे । नबलसिंह के पास अब ऐसी सैनिक शक्ति न थी जो विरोधियों का मुकाबला कर सकती। नजफलाँ की फीज ने बज प्रदेश की बढ़ी बर्बादी की। जो भी गाँव उसे रास्ते में पड़े वे लूटे और जलाये गये। रहेलों ने गाँव वालों के कितने ही मवेशियों को मार कर खा डाला। जाट सेना इतनी उर गई थी कि वह कई जगह मैदान छोड़ कर भाग गई। राजा नवलसिंह ने होडल के समीप कोटबन में शरण ली। परन्तु बुछ दिन बाद वह बरक्षाना के समीप आगया। नजफलाँ ने अपना खेमा बरसाना से सात मील पूर्व सहार में डाल दिया।

बरसाना की युद्ध— ३० श्रक्तूबर, १७७३ के दिन बरसाना के समीप जाटों श्रीर मुगलों में घमासान युद्ध हुआ। समरू जाट सेना का नेतृत्व कर रहा था। इसके श्रतिरिक्त बालानंद गोसाँई के साथ पाँच हजार नागा जाटों की तरफ थे। बीच में नवलसिंह श्रपने चुने हुए सिपाहियों के साथ था। मुगलों की फौज में पाँच हजार लड़ाकू रुहेले तथा बड़ी संख्या में घुड़स-वार थे। दोपहर के बाद युद्ध प्रारम्भ हुआ श्रीर शाम तक भयानक मारकाट होती रही। नवलसिंह के निकल भागने पर जाट फौज का उत्साह भंग होगआ। तो भी समरू बराबर लड़ता रहा श्रीर उसने मुगल सेना को तितर-वितर कर दिया। उसके सहाबक जोधराज के परास्त होने पर समरू भी घबड़ा गया। श्रंत में मैदान नजफ के हाथ रहा। लगभग दो हजार जाट सिपाही इस लड़ाई में मारे गये, जब कि विरोधी पच के दो हजार तीन सी श्रादमी मरे श्रीर घायल हुए ।

७. जवाहरसिंह के समय तक वज्रभगढ़ जाट राज्य की उत्तरी सीमा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था।

द. सरकार - वही ३, पृ० ६६ I

सगल सेना ने नवलसिंह के खेमे में पहुँचकर उने लूटना शुरू किया। इस लट में उमे अपार संपत्ति मिली। साथ ही जाटों का तीपखाना, हाथी, घोडे श्रोर ऊँट भी उनके हाथ लगे। बरसाना का नया शहर भी लूटा गया और उमे पूरी तरह बर्बाट कर दिया गया। लगभग अगले सौ साल तक बरसाना उपेचित अवस्था में पड़ा रहा । सुगल सेना कई दिन तक वहाँ पढ़ी रही । इसके बाद वह बापल कौटी शौर रास्ते में कोटबन पर भी उसने कवजा कर लिया। ११ दिसंबर, १७७३ को आगरा पर भी नजफर्खों ने अधिकार कर लिया। ग्रागरा का किला वर्षों से जाटों के ग्रधिकार में था। परन्त वह अब उनके हाथ से निकल गया। बरसाना की हार तथा बल्लभगढ़, कोटबन, आगरा श्रादि किलों के हाथ से निकल जाने पर जाटों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। उनके दो योग्य सेनानायक समरू और मैंडेक भी शत्रुओं से जा मिले। १७७५ ई० में नजफ ने जाट प्रदेश पर फिर श्राक्रमण किया श्रीर कामां (कामवन) पर अपना अधिकार कर लिया । कामां इस समय जयपुर के शासक के अधीन था । नजफ के सेनापित अफरासियाबखाँ ने इसी समय सादाबाद श्रीर जेवर के परगरों पर अधिकार कर लिया और तीन महीने बाद रामगढ़ के मजबूत किले पर भी कब्जा कर जिया। कामां को जीतने के लिए जयपुर के राजा श्रीर जाटों ने मिलकर प्रयत्न किया। मरहठों ने भी उन्हें इसमें सहायता दी। काफी समय के युद्ध के बाद मुगलों से कामां छीन लिया गया।

रगाजीतसिंह— नवलसिंह की मृत्यु (१० अगस्त, १७७४ ई०) के बाद रुहेका सरदार रहीमदाद ने नवलसिंह के बालक पुत्र केसरीसिंह को डीग के सिंहासन पर बैठा दिया और नवलसिंह के साथियों को भगा दिया। जब रगाजीतसिंह को छुम्हेर में यह सब ज्ञात हुआ तब वह डीग की तरफ चल पड़ा। उसने रुहेलों से डीग को छीन लिया। युद्ध में लगभग चार हजार रहेले मारे गये और बाकी भाग गये। इस समय ब्रज में डीग का किला बहुत मजबूत था। डीग के समीप ही गोपालगढ़ नामक एक दूसरा दुर्ग था। इन दोनों के बीच विस्तृत उद्यान था। किले के अन्दर महल तथा सरोवर आदि अत्यंत आकर्षक थे। डीग का जवाहरगंज नामक बाजार उस समय बहुत प्रसिद्ध था।

डींग का पतन डींग के इस महत्वपूर्ण गढ़ को जीतने के लिए सुगलों और रहेलों ने कई बार प्रयत्न किये थे । परन्तु जाटों ने प्राण-पण से किले की रचा कर उसे शत्र के हाथ में जाने से बचा लिया। दुर्भाग्य से यह स्थिति श्रधिक समय तक न रही। श्रापसी मतभेद तथा उत्तराधिकार के भगड़ों ने जाट-शक्ति को कमजोर कर दिया। १७७६ में नजफर्लों के नेतृत्व में डीग का घेरा डाला गया। श्रवध की फौज से निकाले गये हिम्मतबहादुर तथा उमराव-गीर नामक दो गोसाई अपने छह हजार साथियों तथा लड़ाई के सामान सहित नजफलाँ से मिल गये। डीग से कुम्हेर तथा कामां जाने वाली सड़कों की नाकेबंदी करदी गई, जिससे बाहर से किसी प्रकार की सहायता का पहुँचना बन्द होगया। डीग के किले में सरचित खाद्य सामग्री कुछ दिनों में ही समाप्त हो गई। इसी समय भयंकर श्रकाल पड़ा, जिससे हालत और भी बिगड़ गई। किसे में कुल साठ हजार जाट थे। परन्तु भूख से पीड़ित होने के कारण बहुत से लोग रातों-रात बाहर निकल गये, यहाँ तक कि श्रंत में किलो के श्रन्दर केवल दस हजार जाट रह गये । नजफलाँ के प्रलोभनों में पड़ कर डीग के बहुत से लोग उससे जा मिले। इ.छ दिन बाद रणजीतसिंह भी डीग को छोड़ कर कुम्हेर की श्रोर भाग गया । श्रव सुगलों ने किले पर धावा बोल दिया। शहर के कई भाग जला दिये गये और बेहद लूट-मार और हत्या हुई। अनेक जाट रानियों तथा श्रन्य कितनी ही स्त्रियों ने बलात्कार के भय से श्रात्म-हत्या कर ली। बचे हुए जाटों ने मुगल सेना पर श्राक्रमण किया श्रीर लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए । नजफ श्रीर उसके सिपाहियों के हाथ लूट का बहुत-सा सामान लगा। डीग के पतन से जाटों की शक्ति को गहरा धका पहुंचा।

इस प्रकार विस्तृत बज प्रदेश से जाटों की प्रभुता का अन्त हुआ। रणजीतिसह के अधिकार में अब केवल भरतपुर का किला और उसके आस-पास की भूमि, जिसकी आमदनी १ लाख रुपये थी, रह गई।

उत्तरी दोश्रात्र की विजय — डीग पर श्रिष्ठकार करने के बाद नजफलाँ ने मथुरा श्रीर श्रलीगढ़ जिलों की श्रोर ध्यान दिया। श्रक्टूबर, १७७६ ई० में श्रफरासियाबलाँ ने मथुरा पहुंच कर यमुना को पार किया। इस समय यमुना के उस पार जाट श्रीर गूजर लोग शक्तिशाली थे। इनका प्रधान राजा फूपसिंह था। वह मुरसान श्रीर सासनी का शासक था। नजफ श्रीर श्रफरासियाब की सिम्मिलित फौज ने बढ़कर मुरसान पर कब्जा कर लिया। राजा फूफ सासनी चला गया, जहाँ उसने मुगलों से संधि कर ली। इसके श्रनुसार सासनी तथा श्रन्य कुछ इलाके राजा के श्रिष्ठकार में रहे श्रीर मुरसान पर मुगलों का कब्जा हो गया। १७८१ ई० में नजफलों की मृत्यु के बाद दिल्ली के शासन में फिर श्रव्यवस्था श्रारम्भ हो गई । नजफ कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ बहादुर सेनापित भी था । जाटों की शक्ति को पंगु बनाने में उसका प्रमुख हाथ था। मरहटों को भी नजफ ने कुछ समय तक श्रागे बढ़ने का मौका न दिया। उसके बाद श्रफरासियाव मीरवस्शी बनाया गया। परंतु वह सरदारों के श्रापसी मगड़ों के कारण ज्यादा दिन तक न टिक सका श्रोर सालभर बाद ही इस पद से हटा दिया गया। बादशाह शाहश्रालम की कमजोरी श्रोर श्रदृरदर्शिता के कारण सरदारों में श्रापसी विरोध बहुत बढ़ता गया।

बयाना तथा अन्य जाट किलों का पतन— बज प्रदेश में भी इस समय अव्यवस्था फैल गई। मिर्जा शफी को दिल्ली से आगरा की तरफ भेजा गया। आगरा और फतहपुर सीकरी होते हुए शफी ने भरतपुर राज्य पर हमला कर दिया। उसने बयाना के किले पर बेरा डाल कर उसे फतह कर लिया (२ सई, १७८३ ई०)। फिर अलैगढ़ तथा जाटों की अन्य कई गढ़ियाँ भी मुगलों के हाथ चली गईं। इसी बीच शफी और आगरा के सूबेदार हमदानी के बीच भगड़ा शुरू हो गया। हमदानी ने भरतपुर के राजा रणजीत-सिंह को अपनी और मिला लिया और उसे सुरचा का वचन दिया। हमदानी चाहता था कि आगरा और सेवात के इलाके पर उसका स्वतंत्र आधिपत्य हो जाय। इसके लिए उसने अपनी फौज भी बढ़ाई। शफी ने हमदानी को द्वाने के लिए मरहठा सेनापित सहादजी सिन्धिया की सहायता ली। सितम्बर, १७८३ ई० में हमदानी ने मिर्जा शफी के सूबे आगरा में लूट शुरू कर दी। शफी ने इसको रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु सफल न हुआ। अफरा-सियाब ने अंत में घोला देकर उसे मरवा डाला (२३-१-१७८३)।

महाद्रजी सिंधिया— शकी की मृत्यु के बाद अकरासियाव को मीर-बल्शी का पद मिला। परंतु उसके और हमदानी के बीच भी कगड़ा पैदा हो गया और वह भी कुछ दिन बाद मारा गया (२-११-१७८४)। अब महादजी सिंधिया के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ पड़ी। जिस समय अकरासियाब मारा गया उस समय मुगल बादशाह आगरा में था। उसने अब महादजी को ही सबसे अधिक योग्य और शक्तिसंपन्न समक कर उसकी शरण ली। बादशाह ने सिंधिया से मीरबल्शी का पद प्रहण करने तथा साम्राज्य की रचा करने के लिए कहा। महादजी ने तत्कालीन अव्यवस्था पर काफी विचार करने के बाद बादशाह की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह मुगल हैना का प्रधान सेनापित भी बनाया गया। इससे कुछ पुराने मुसलमान सरदारों में हेष की छाग भड़क उठी। परंतु सिन्धिया ने बड़ी कुशलता के साथ सारे काँटों को दूर कर दिया। उसने यहाँ तक छाज्ञा निकाल दी कि बिना उसकी छाज्ञा के कोई बादशाह में मिल नहीं सकेगा।

महादजी की शक्ति का प्रसार— महादजी चतुर और दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने भारत की तत्कालीन राजनैतिक स्थिति का पूरा अध्ययन कर लिया था। प्रारंभ में मुगल दरबार में महादजी के विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे गये। अफरासियाबलों के कुछ साथियों ने गोसाई हिम्मतबहादुर के साथ इस बात का प्रयत्न किया कि महादजी की शक्ति बढ़ने न पाये। परंतु सिंधिया ने इन सब किताइयों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने अब अपनी शक्ति और अधिकार बढ़ाना शुरू किया। जाट राजा रणजीतसिंह उसका सहायक हो गया। बज प्रदेश पर अधिकार करने के बाद सिंधिया ने राजस्थान का पूर्वी भाग भी कब्जे में कर लिया। जयपुर के शासक ने सिंधिया से संधि कर ली। इसके बाद बादशाह शाहआलम के साथ महादजी डीग पहुँचा और वहाँ उसने अपना खेमा गाड़ दिया (३ जनवरी, १७६४ ई०)। ३६ जनवरी को महादजी ने डीग पर कब्जा कर लिया। इसके अगले दो महीने बाद आगरा का किला भी हाथ में आ गया (२७-३-६४)। आगरा की स्वेदारी अब शाहजादा अकबरशाह को सौंपी गई, परंतु उसका वास्तविक कर्त्ताधर्त्ती महादजी ही रहा।

अलीगढ़ किले की विजय — महादजी का ध्यान अब अलीगढ़ की ओर गया। यहाँ भी अफरासियाब के परिवार वाले अपना अधिकार जमाये हुए थे। महादजी ११ अप्रैल को मथुरा पहुँचा। लगभग म महीने तक मथुरा तथा चीरघाट (शेरगढ़) में उसका निवास रहा। " महादजी का अफरासियाब के छुदुम्ब वालों के साथ छुरू से ही बड़ा अच्छा व्यवहार था। उसने उसके लड़के को बादशाह से कहकर ऊँची खिलकत दिलवाई थी, परंतु अफरासियाब की विधवा खियों तथा अन्य छुदुम्बियों ने महादजी के प्रति अच्छा विचार नहीं रखा। ये लोग अलीगढ़ का किला महादजी को देना नहीं चाहते थे। उन्हें

१७ अक्टूबर को बादशाह शाह आलम भी चीरघाट आया और यहाँ लगभग दो मास तक रहा । इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे सिंधिया ने चुना था।

श्रंभे जों से भी भीतरी सहायता प्राप्त हो रही थी । महादजी के द्वारा इस बात पर श्रापित करने पर श्रंभे जों ने विरोधियों को सहायता देना बंद कर दिया। जब श्रासानी से श्रलीगढ़ का किला मिलना किन होगया तब महादजी ने रायजी पाटिल को ४,००० शुइसवारों के साथ श्रलीगढ़ पर श्राक्रमण करने की श्राज्ञा दी। कई महीनों के बाद श्रलीगढ़ का किला सिंधिया के श्रधिकार में श्रा सका (२० नवंबर, १७०४ ई०)। इस किले की जीत से ४० हजार रुपया नकड़ तथा जवाहरात श्रोर लड़ाई का बहुत बड़ा सामान मरहठों के हाथ लगा। श्रलीगढ़ के बदले में मुरसान का किला श्रफरासियाब के कुटुम्बियों को दे दिया गया तथा कुछ श्रन्य जागीर भी उन्हें दी गई। श्रलीगढ़ के किले में बादशाह के बहुत से कीमती जवाहरात थे, जो श्रफरासियाब को दिये गये थे। जब उनका पता नहीं चला श्रीर महादजी को यह मालूम हो गया कि इसमें श्रफरासियाब की कई बेगमों श्रीर कुछ सरदारों का हाथ है तो उसने उनसे कड़ाई के साथ कीमती जवाहरात थस्ल किये।

गोसाइयों का विरोध - इस समय गासाई बंधु उमरावगीर तथा हिम्मतबहादुर बड़े शक्तिशाली हो गये थे । हिम्मतबहादुर मुगल बादशाह से मिल कर महादजी को नीचा दिखाना चाहता था, परंतु उसके सब प्रयत्न स्थर्भ हए। महादजी ने उसकी जागीर का एक बड़ा भाग छीन लिया श्रीर उसके कब्जे में केवल भाँसी के समीप मोट तालुका श्रीर वृन्दावन की जागीर रहने दी। नागा सरदार अब बन्दावन में आकर रहने लगा। परंत वह चपके-चपके सिंधिया के विरुद्ध कार्य करता रहा। हाथरस तथा मुरसान के जाट जमीदारों की सहायता से उसने दोखाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली । मरहठों के सरदार केशवर्पत के मारे जाने पर हिम्मतबहादुर की हिम्मत बढ़ गई श्रीर श्रपने बड़े भाई उमरावगीर के साथ उसने दोग्राब के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। उसने अवध के नवाब-वजीर से भी सहायता की माँग की। महादजी को जब गोसाईं की इस चाल का पता चला तब उसने श्रपनी फीज को दोश्राब की तरफ भेजा। गासाइयों ने पहले तो मरहठा फौज को पराजित कर दिया, परंत बाद में उमरावगीर श्रपनी सेना के सहित कासगंज की श्रीर भाग गया। लग-भग एक साल तक गांसाई लोग शांत रहे परंतु फिर इसके बाद उन्होंने महादजी को परेशान करना शुरू किया।

राजपूर्तों से मुठभेड़--- १७८७ ई० तक महादजी जयपुर के कराड़ों में पूसा रहा। इसके बाद उसने दक्षिण की धोर प्रयाण किया। १४ जून को वह लालसोत नामक स्थान पर पहुँचा । इसके समीप ही राजपूतों के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। इसमें दोनों ओर के बहुत-से सैनिक मारे गये। राजपूतों का प्रसिद्ध सहायक मुहम्मद्वेग हमदानी भी युद्ध में मारा गया। विना किसी हार-जीत के यह युद्ध समाप्त हुआ। अगस्त, १७८३ ई० को सिंधिया लड़ाई के मैदान से डीग की ओर लौट पड़ा।

जयपुर के साथ युद्ध में मरहठों की शक्ति को बड़ा धक्का पहुंचा और उत्तर भारत के बहुत से सिपाही सिंधिया की फौज से अलग हो गये। अब उसके शत्रुओं को अपना सिर उठाने का मौका मिला, परन्तु महादजी इससे निराश नहीं हुआ। डीग में वह अपनी सेना को सुसङ्गठित करने में लग गया। जाट राजा रखजीतसिंह ने उसकी पूरी तरह से सहायता की। १७८७ ई० में इस्माइलवेग नामक सरदार ने आगरा पर अधिकार कर लिया और सिंधिया की फौज को चम्बल के उस पार जाने पर विवश किया। रहेला सरदार गुलामकादिर भी इस्माइलवेग से मिल गया। गुलामकादिर ने १६ अक्टूबर को दिखी पर आक्रमण कर दिया। उसने मुगल बादशाह और उसकी बेगमों को भयंकर यातनाएं पहुँचाईं। बादशाह की आँसें निकाल कर उसने उसे अंधा कर दिया (१०-६-६६)। नौ सप्ताह तक गुलामकादिर के लोमहर्षक कांडों से दिखी नगर थर्ग उठा!

महादजी का दिच्चिण की श्रीर जाना—महादजी श्रपनी परि-स्थितियों के कारण मजबूर था। मुगल बादशाह ने रुहेलों के श्राक्रमण के पहले उससे सहायता की याचना की थी, परंतु महादजी उसे सहायता पहुँचा सकने में श्रसमर्थ था। वह मालवा में सेना जुटाने श्रीर विरोधियों का सामना करने में लगा रहा। उसकी श्रनुपस्थिति में न केवल दिल्ली पर रुहेलों का श्रधिकार हो गया श्रपितु श्रागरा, कुम्हेर श्रादि इत्जाके भी इस्माइलवेग के कब्ले में चले गये। इस्माइलवेग ने भरतपुर पर भी श्राद्धमण किया (श्रप्रेल, १७८८ ई०)। परन्तु जाटों श्रीर मरहठों की सम्मिलित फौज ने उसे परारत कर दिया। डीग के मैदान में मरहठा सरदार रानालां ने जाटों के साथ मिलकर इस्माइलवेग को बुरी तरह हराया श्रीर उसे श्रागरा की श्रीर भगा दिया।

मथुरा-वृ-दावन से मुगलों का हटना—महादजी के मालवा की त्रोर जाने पर उत्तर में जो श्रव्यवस्था फैल गई थी उसका लाभ उठा कर इस्माइलवेग ने मथुरा-वृन्दावन पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था । देवजी गवलं नामक सरहटा सरदार पाँच हजार घुड्सवारों को लेकर मधुरा की छोर चल पड़ा । उसने इस्माइलवेग के द्वारा नियुक्त किये गये र्छाधकारियों को नधुरा से मार भगाया छोर फिर बुन्दावन पर भी अधिकार कर लिया। बुन्दावन में इस समय इस्माइलवेग के सात सी सिपाही दो तोषों के साथ नियुक्त थे। मरहटा फोज को देखकर इन सिपाहियों ने यमुना पार कर भागने का प्रयत्न किया। उनमें से चार सी झादमी मार डाले गये छोर बहुत से नदी में इय कर सर गये।

इसके बाद देवजी चीरवाट होते हुए दोश्राब पहुंचा । मरहठों ने महावन सं भी रहेलों को मार भगाया (ज्न, १७ मम ई०) । दोश्राव के कई ह्लाकों पर श्रिवकार करने के बाद इस्माइलवेग को श्रागरा में द्वरी तरह परास्त किया गया। इस युद्ध में मरहठों को बज के जाटों से वड़ी सहायता प्राप्त हुई। जाट लोग श्रपने प्रदेश में विध्नी श्राक्तान्ताश्रों का श्राधिपत्य सहन न कर सकते थे। साधारण जाट कियानों में भी स्वतंत्रता की भावना ज्यात थी। मरहठों की फौज में भी इस समय देवजी तथा रानाखों जैसे योग्य नायक तथा कई फ्रांसीसी सेनापति थे। श्रागरा की हार से इस्माइलवेग को भारी चिति पहुँची। उसकी सेना का एक बड़ा भाग समाप्त कर दिया गया श्रीर लड़ाई का बहुत सा सामान मरहठों के हाथ लगा। इस विजय से उत्तर भारत पर मरहठों का सिक्का फिर जम गया।

गुलामकादिर — दिल्ली पर गुलामकादिर का श्राधिपत्य कुछ समय तक हो गया था । सरहटों की सेना उत्तर की श्रोर बरावर बढ़ती गई। जब गुलामकादिर ने यह सुना कि सरहटे मथुरा तक पहुंच गये तब वह तथा इस्माइलवेग बहुत घवड़ा गये। वे दिल्ली श्रा गये श्रोर बादशाह के कुछ सरदारों की सहायता से उन्होंने वादशाह की फौज को परास्त कर दिया। गुलाम कादिर का श्राधिपत्य लगभग ढाई महीने तक दिल्ली पर रहा। वह चाहता था कि तैसूर के वंश का सर्वनाश हो जाय श्रोर इसीलिए उसने शाहश्रालम श्रोर उसके वंशों पर श्रमानुपिक श्रत्याचार किये। उसने शाहश्रालम के स्थान पर विदारबब्द को दिल्ली की गही पर वैटा दिया (३१-७-१७==)।

मरहठों का दिल्ली पर पुन: अधिकार— अन्दूबर, १७८८ ई॰ में रानाखां और जिन्दा दादा के नेतृत्व में मरहठा सेना ने रुहेलों को परास्त का दिल्ली शहर और किले पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। सिंधिया का मंडा फिर से दिल्ली के किबे पर फहरने लगा । रानाखां ने बादशाह से भेंट कर उसे धीरज बँधाया (१६-१०-८८) । हिम्मतबहादुर गेासांई कुछ समय पहले ही बादशाह का सहायक बन गया था ।

गुलामकादिर का श्रंत — रानाखां ने भ्रव दोश्राव की श्रोर ध्यान दिया। रहेला सरदार गुलामकादिर से उसकी कई बार मुठभेड़ें हुई। रानाखाँ को इन युद्धों में बेगम समरू से बड़ी सहायता मिली। २० श्रवटूबर को मरहा फौज ने श्रलीगद के किले पर श्रधिकार कर लिया। गुलामकादिर श्रपनी रचा के लिए इधर-उधर भागता रहा। श्रन्त में वह पकड़ा गया श्रोर महादजी सिंधिया के पास मथुरा भेज दिया गया (३१-१२-८८)। बादशाह शाहशालम ने महादजी को लिखा कि श्रत्याचारी रहेले की श्राँखें रिकाल ली जायाँ। फलतः गुलामकादिर श्रंधा किया गया श्रीर फिर हलाल कर मार डाला गया।

महादजी सिंधिया और व्रज—गुलामकादिर के पतन के बाद महादजी का प्रमुख उत्तर भारत में पुनः स्थापित हो गया । उसने मथुरा को अपना केंद्र बनाया । मथुरा और व्रज के अन्य स्थानों से महादजी को बड़ा प्रेम था । उसने व्रज के मंदिरों को उन्मुक्त हस्त से दान दिया और यहाँ के अनेक तीर्थस्थलों का पुनरुद्धार कराया । श्रीकृष्ण-जन्मस्थान के समीप विशाल पोतराकुंड का पुनर्निर्माण सिंधिया के द्वारा ही कराया गया । इस कुंड के किनारे बैठकर महादजी अपने इष्टदेव श्रीकृष्ण की स्तुति के पद गाया करते थे । उनकी इच्छा थी कि जन्मस्थान पर भगवान केशव के मंदिर का निर्माण फिर से किया जाय, पर अनेक कारणों से यह इच्छा पूरी न हो सकी ।

१७८६ ई० में प्ना से महादजी को यह आदेश मिला कि शाही फर्मान द्वारा अज के समस्त तीर्थस्थानों को पेशवा के शासन के अंतर्गत कर दिया जाय। महादजी ने इस और अपना ध्यान दिया। उस समय अज के अनेक स्थान जागीर रूप में दूसरों के अधिकार में थे। ये जागीरें बहुत पहले से चली आती थीं। धीरे-धीरे महादजी के प्रयत्न से मथुरा और उसके आस-पास का प्रदेश पेशवा के प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया (जनवरी, १७६१)।

महाद्जी की बीमारी — १७८६ ई० की बीष्म ऋतु में महाद्जी मथुरा में सख्त बीमार पड़ा । उसके वैद्यों और हकीमों ने जवाब दे दिया। उन्होंने बताया कि सिंधिया को वास्तव में कोई रोग नहीं है, बिल्क यह किसी जादू के प्रभाव से पीड़ित हैं। वृन्दावन की एक जादूगरनी ने स्वीकार किया कि उसने गोसाई हिम्मतबहादुर के कहने से सिंधिया पर जादू किया है। जब उसे पुष्कल पुरस्कार का लालच देकर रोग-निवारण का उपाय करने के लिए कहा गया तब उसने वैसा ही किया और सिंधिया का रोग छू-मंतर हो गया!

स्वस्थ होने पर महाद्वी ने गोसाई को दंड देने का निश्चय दद किया। उसने हिम्मतबहादुर को बुलवाया, पर वह चालाकी से निकल कर अलीवहादुर की शरण में चला गया। महाद्वी ने अलीवहादुर को कहलाया कि वह गोसाई को वापस कर दे। परंतु पूना दरवार की ओर से इसका विरोध किया गया। इससे सिधिया और अलीवहादुर के बीच मनसुटाव पैदा हो गया और सिधिया के सम्मान को भी बड़ा धका पहुँचा।

मरहठा सरदारों में मतभेद -इस घटना का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा । उक्त दोनों मरहठा सरदारों में आपसी मतभेद बढ़ता गया । तुकोजी होल्कर को पूना से इसिलए भेजा गया कि वह उत्तर भारत में महादजी की सहायता कर मरहठा-शक्ति को बढ़ा दे । परंतु तुकोजी मथुरा के सभीप पहुँच कर अली-बहादुर से मिल गया और सिंधिया का विरोध करने लगा । यह विरोध बढ़ता ही गया । होल्कर सिंधिया से उत्तर भारत के इलाकों में अपना हिस्सा माँगने लगा । महादजी द्वारा वस्तुस्थिति के समक्ताने पर भी उलक्षन दूर न हुई । इधर जयपुर, जोधपुर आदि के राजपूत सिंधिया से पहले से ही राराज थे । पूना दरवार भी अब महादजी के प्रतिकृत्त हो गया । इससे महादजी के सामने गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई और भारत पर दढ़ मरहठा शासन स्थापित करने का उसका विचार स्वप्तमात्र रह गया ।

सिंधिया-होल्कर युद्ध — सिंधिया और होल्कर के बीच मतभेद यहाँ तक बढ़ता गया कि दोनों में युद्ध अनिवार्य हो गया । १७१३ ई० में लाखेरी की लड़ाई में दोनों पत्तों की बड़ी हानि हुई । इस युद्ध में होहकर की हार हुई । अब आपसी बैमनस्य और भी बढ़ा । मरहठा-शक्ति को संगठित करने और भारत पर बढ़ते हुए विदेशी प्रभुत्व को रोकने के बजाय मरहठा सरदार युद्ध-कलह में बुरी तरह फैंस गये । पूना-केंद्र से अब तक जो नियंत्रण एवं मार्ग-निर्देशन प्राप्त थे, वे भी समाप्तप्राय हो गये । इघर अंग्रेज अपनी सुसंग-ठित सेना को अधिक शक्तिशाली बना कर भारत पर पूर्ण रूप से बृटिश सत्ता जमाने का प्रयत्न करते जा रहे थे।

महादजी की मृत्यु — महादजी ने अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में इस बात का भरसक प्रयत्न किया कि मरहठा नेताओं के आपसी विवादों का अन्त होकर एक बार किर मरहठा-शक्ति को संगठित किया जाय। इसके लिए वह पूना दरबार भी गया। परंतु वहाँ नाना फड़नीस आदि के द्वारा उसका जो निरादर किया गया उससे महादजी की आशाओं पर तुषारपात हो गया। अन्त में १२ फर्बरी, १७६४ ई० के दिन अनेक समरों का विजेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ महादजी परलोक सिधारा। उसके बिदा होते ही मरहठा-साम्राज्य स्थापित करने की आशा भी भंग हो गई।

इसी वर्ष पेशवा की भी मृत्यु हो गई (अक्टूबर, १७६१ ई०) श्रीर इस पद के लिए पूना में षड्यंत्र शुरू हुए । चिमनाजी को श्रव नया पेशवा बनाया गया, परंतु कुछ दिन बाद ही बाजीराव द्वितीय इस पद पर बैठाया गया। इसी साल श्रद्धल्याबाई का स्वर्गवास (१३-६-११) होने पर तुकोजी होल्कर उसका उत्तराधिकारी हुआ। दो वर्ष बाद उसकी मृत्यु होने पर कुछ गृह-कलह के श्रनंतर यशवंतराव होल्कर गद्दी का स्वामी हुआ। इधर महादजी का उत्तराधिकारी दोलतराव सिधिया हुआ। इन दोनों मुख्य घरानों के बीच श्रापसी वैमनस्य ने इतनी मजबूत जड़ें जमा लीं कि उनका निर्मू लन संभव न हो सका। इस वैमनस्य का जो फल भारत को भुगतना पड़ा वह इस देश के इतिहास की एक श्रद्भंत शोचनीय घटना है! इसका उल्लेख आगे किया जायगा।

अठारहर्वा शती के अंत में ब्रज की दशा—सरहठा शासन-काल में बज की दशा का कुछ परिचय तत्कालीन सरहठा कागजातों तथा विदेशी लेखकों के विवरणों से प्राप्त होता है। १७६२ ई० के प्रारम्भ में महादजी उत्तर भारत मे पूना की ओर गया था। उस समय उत्तर के छह प्रांतों में से प्रत्येक का शासन-प्रबंध एक सूबेदार के अधीन था। ये सूबे इस प्रकार थे—(१) दिछी, (२) पानीपत, (३) हरियाना, (४) उत्तरी दोछाब, (४) मध्य दोखाब, (६) मालवा। बज प्रदेश मध्य दोखाब के खंतर्गत था, जिसका केंद्र कोयल (अलीगढ़) था। मध्य दोखाब की सालाना आमदनी इस समय पैतीस लाख रुपया थी। द-स्वाज नामक एक वीर फ्रांसीसी अफसर को बज का अधिकांश भाग जागीर में दिया गया था। उसने मरहठा-प्रशासक गोपाल भाउ के साथ सिलकर दोखाब की बड़ी कुशलता के साथ रजा की। पूर्व में अंग्रेज तथा उत्तर-पश्चिम में सिक्त अपना श्राधिपत्य बढ़ाने की ताक में थे। इनसे तथा जार्ज टामस-जैसे हुटरों में मरहटा राज्य की रचा करना उस समय बहुत श्रावरयक था। १७६४ ई० में महाइजी की मृत्यु हुई श्रीर इसी वर्ष के अन्त में द्-ब्वाज भी भारत से चला गया। श्रव सिधिया की श्रोर से लखवा दादा उत्तर भारत का प्रशासक नियुक्त हुआ। यद्यपि लखवा योग्य श्रोर जनित्रय शासक था तो भी तत्कालीन परिश्वितियों के कारण श्रीर मुख्यत्या केंद्र से कोई सहयोग न मिलने से वह शासन को ठीक प्रकार से सँभाल न सका। उसके समय में श्रन्य प्रदेशों की तरह बज में भी थे,दी-बहुत श्रव्यवस्था का होना स्वाभाविक था।

महाइजी तथा लखवा दादा को मथुरा एवं वज के अन्य तीर्थाथानों से बहुत प्रेम था। उन्होंने वज के इन स्थलों की रहा के लिए अनेक कार्य किये। अहल्याबाई का नाम भी इस संबंध में उल्लेखनीय है। काशी की तरह मथुरा- चन्दावन के अनेक मंदिरों-धाटों आदि के लिए इस धर्मपरायणा रानी ने दान दिये। अठारहवीं शती में, जब तक वज पर मरहठों का शासन दृढ़ रहा, यहाँ पहले-जैसी लूट-मार या विध्वंस के कांड नहीं हुए और यहाँ की सांस्कृतिक महत्ता प्रायः अञ्चण्ण बनी रही।

मरहठों का पतन — महादजी के शासन-काल में मरहठों की शिक्त को ग्रॅंग ज भली भाँति जानते थे। ग्रतः उन्होंने मरहठों से खुलकर युद्ध करने का साहस नहीं किया। इस महान् सेनानी की मृत्यु के बाद मरहठा-राज्य पर काले बादल माँडराने लगे। मरहठों की ग्राप्सी कलह, योग्य नेताग्रों का ग्रभाव तथा सैनिक शिक्त का हास—ये तीन प्रमुख कारण थे जिन्होंने मरहठा संगठन को विश्वञ्चलित कर दिया। १६वीं शती का प्रारंभ मरहठा-शिक्त के नाश का सूचक हुग्रा। यशवंतराव होल्कर ने ग्रपना प्रमुख बढ़ाने की लालसा में ग्रपनी फौज द्वारा दिल्लापथ को रौंदवा डाला। उसकी श्रदूरदृशिता के कारण महाराष्ट्र का पतन प्रत्यन्न दिलाई पड़ने लगा। पूना में जब बाजीराव पेशवा ने होल्कर से ग्रपने बचाव का कोई उपाय न देखा तब उसने इंग्र जों के हाथ ग्राह्म-समर्पण कर दिया! ३१ दिसंबर, १८०२ ई० का दिन मरहठा-इतिहास में बड़ा ग्रमागा दिवस हुग्रा। इसी दिन पेशवा ने बसीन में संधिपन्न पर हस्ताचर कर ग्रपने को पूर्णत्या श्रंग्रेजी संरचता में साँप दिया। श्रव ग्रंग्री सेना पूना की श्रोर चल पड़ी श्रीर उसने पुनः बाजीराव को पेशवा की गाँरवश्रन्य गद्दी पर ला बिठाया (१३-४-१८०३)।

ऋंग्रे जों की शक्ति का प्रसार—इस समय भारत में श्रंग्रे ज गवर्नर जनरल वेलेजली था, जो श्रपनी क्टनीति के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। १७११ ई० में टीए की मृत्यु के बाद तथा हैदराबाद के निजाम को श्रपना स्थायी सहायक बना लेने के बाद श्रंग्रे ज दिन्न की श्रोर से बहुत-कुछ निश्चित हो गये। श्रव उन्होंने मरहठा राज्य के चारों श्रोर से घेरावंदी शुरू कर दी।

१० नवंबर, १८०१ ई० को श्रवध के नवाब सन्नाद्वश्रलीखां के साथ संधि कर श्रंम जों ने नवाब से रुहेलखंड, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्फ खाबाद, इलाहाबाद, श्राजमगढ़, बस्ती श्रीर गोरखपुर के जिले ले लिये। इन जिलों के मिल जाने से श्रंम जों को बड़ा लाम हुश्रा। इन सब जिलों को एक में मिला कर इनमें नई शासन-व्यवस्था प्रारम्भ की गई, जो जनता के लिए बड़ी श्राक्ष प्रतित हुई। श्रनेक स्थानों पर मेले, बाजार श्रादि के श्रायोजन किये गये। इसका फल यह हुश्रा कि सिधिया के श्रधीन दोश्राब से बहुत से व्यापारी एवं श्रन्य लोग श्रंम जी राज्य में चले गये। हाथरस के बहुत से बनिये उधर जा बसे। इटावा शहर में रुई की एक बड़ी मंडी स्थापित की गई, जो प्रमुख श्राक्षण का केन्द्र बनी।

मरहठा-श्रं प्रे ज युद्ध — श्रंग्रे जों ने श्रव मरहठों के विरुद्ध पूरी सैनिक तैयार कर ली । लार्ड लेक ने सेना को नये ढंग का प्रशिचण दिया। वेलेजली ने एक व्यवस्थित योजना तैयार कर ली कि युद्धका प्रारंभ श्रोर संचालन किस प्रकार से किया जाय। उसने एक चालांकी का कार्य यह भी किया फि जो योग्य युरोपीय श्रफसर सिंधिया की फीज में थे उन्हें लालच देकर श्रपनी श्रोर मिला लिया। बहुत से हिंदुस्तानी सिपाही भी इस प्रकार के प्रलोभनों में फेंस कर श्रंग्रे जों के सहायक बन गये। मरहठों की जो सेना द-व्वाञ के द्वारा तैयार की गई थी वह विद्यले सात वर्षों में पेरों-जैसे श्रयोग्य सेनापतियों के नेतृत्व में बिगड़ चुकी थी। उसमें पहले-सी तेजी, हिम्मत श्रीर चालांकी न रह गई थी।

अलीगट और आगरा की विजय इस परिस्थित का लाभ उठा कर लेक ने कोयल (अलीगड़) में पेरों द्वारा संचालित मरहठा फौज को गहरी हार दी (२६ ८-१८०३)। अलीगड़ का किला अब अंग्रेजों के हाथ लगा। पेरों अलीगड़ से भाग कर मधुरा आया। यहाँ उसने कुछ फौज इकट्टी की। परन्तु उसके मिथ्या आचरण के कारण रेना ने उस पर अपना विश्वास लो

दिया । सितंबर, १८०२ ई० में लेक ने दिल्ली को विजित किया। मुगल वादशाह शाहश्रालम ने अपने को अब अंग्रेजों के हाथ सौंप दिया (१६-६-०३)। २ अक्टूबर को मथुरा और १८ को आगरा पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो गया। इस प्रकार उत्तर भारत के तीन प्रधान किलों—दिल्ली, अलीगढ़ और आगरा पर उनका कब्जा हो गया। नवंबर मास में लासवाड़ी का भीषख युद्ध हुआ, जिसके अन्त में सिंधिया की फौज परास्त हुई और मरहठा शिक्त को गहरा धक्का पहुँचा। इस युद्ध में भरतपुर और अलवर के जाट सिपाहियों को अंग्रेजों की ओर से लड़ना पड़ा, क्योंकि जाट-राजा ने कुछ िन पहले अंग्रेजों से संधि कर ली थी।

सिन्धि— लासवाड़ी के ऐतिहासिक संग्राम के श्रतिश्क्त द्विण में भी श्रसई की लड़ाई में मरहठों की पराजय हुई । गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा श्रादि के श्रनेक मरहटा गढ़ एक के बाद एक श्रंग्रे जों के हाथ पड़ते गये। ५७ दिसंबर, १८०३ को नागपुर के सरहठा शासक रघुजी भोंसले ने देवगाँव की संधि द्वारा श्रपने राज्य का बड़ा भाग श्रंग्रे जों के हवाले कर दिया श्रीर उनकी श्रधीनता म्वीकार कर ली। इसके बाद ही ३० दिसंबर को दौलतराव सिंधिया श्रीर श्रंग्रे जों के बीच सजीं श्रंजनगाँव की संधि हुई । इसके श्रनुसार सिंधिया को गंगा-यमुना दोश्राब का सारा इलाका पूर्णतया ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देना पड़ा। श्रन्य कई किले श्रीर इलाके भी उसे श्रंग्रे जों को देने पड़े तथा श्रधीनता की शर्तें स्वीकार करनी पड़ीं।

त्रज प्रदेश पर चृटिश द्राधिपत्य -- इस प्रकार सर्जी श्रंजनगावं की संधि से ज्ञज प्रदेश पर से मरहटों के शासन का श्रन्त हुआ (३०-१२-१८-१)। श्रव मधुरा, श्रागरा, श्रवीगढ़ श्रादि के जिले पूर्णतया चृटिश शासन के श्रन्तर्गत श्रा गये। भरतपुर, श्रव्यर, धौलपुर, करौली तथा ग्वालियर पर श्रव भी देशी शासकों का श्रधिकार रहा, परन्तु उनकी स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। उक्त संधि के समय भरतपुर के शासक रणजीतसिंह थे। सिंधिया का जो श्रधिकार मुगल सम्राट् पर था वह भी उक्त संधि के पश्चात् समास हो गया। श्रव मुगल बादशाह की स्थित नगण्य हो गई श्रीर वह पूरी तौर पर चृटिश संरच्या में श्रा गया।

विदेशी यात्री का विवरण — विवेच्य काल में कई विदेशी यात्री जल में आये। उनमें से कुछ ने मथुरा तथा अन्य स्थानों का वर्णन किया है। १७४२ ई० में लॉसेंफ टीफेन्थेलर नामक एक फ्रांसीसी यात्री भारत आया श्रीर यहाँ बहुत वधों तक रहा। वह मथुरा में भी श्राया श्रीर यहाँ के श्रनेक स्थानों का उसने हाल लिखा। गोकुल की बावत वह लिखता है—"यहाँ की खियों की शादी यहीं हो जाती है, बाहर नहीं की जाती।" शायद उलने भूल से मथुरा के स्थान पर गोकुल लिख दिया है, पर हो सकता है कि श्रव से लगभग दोसों वर्ष पहले गोकुल में वह प्रधा रही हो जो श्रव तक मथुरा के चौबों में चली श्राती है। मथुरा नगर का वर्णन करते हुए यह यात्री लिखता है—"यहाँ की गिलयाँ सँकड़ी श्रीर गंदी हैं श्रीर शहर की श्रधिकांश इमारतें दूटी-फूटी हैं। किला बहुत बड़ा श्रीर विशाल है, मानों कामदार पत्थरों का पर्वत हो। उस पर एक वेधशाला है, जो जयपुर की वेधशाला की एक छोटी प्रतिकृति है। पर इसमें एक खूबी यह है कि यह बहुत उँचाई पर स्थित है।" इस यात्री ने मथुरा के विशांत घाट की प्रशंसा की है। ' श्रीर

वृन्दावन की बाबत टीफेन्थेंबर लिखता है कि "इस नगर में केवल एक बड़ी सड़क है, जिसके दोनों त्रोर सुन्दरता के साथ उनेरे हुए पत्थरों की बढ़िया इमारतें हैं। ये हिंदू राजाओं तथा सरदारों द्वारा या तो केवल शोभा के लिए या यदा-कदा निवास के हेतु अथवा धार्मिक प्रयोजन के लिए बनवाई गई थीं।" इस बात्री को बृन्दावन की धार्मिकता अच्छी नहीं लगी; उसने यहाँ धर्मार्थ आने वाले यात्रियों की तीखी एवं कट्ठ आलोचना की है। 13

१०. ब्राउज - मेम्बायर, पृष्ठ १० (नोट)।

११. इस यात्री के समय में मानसिंह के द्वारा १ वीं राती के अंत में निर्मित किले की दशा अवश्य ही अच्छी रही होगी। सवाई राजा जयसिंह (१६६६-१७४३ ई०) द्वारा उस के उत्पर वनवाई गई वेधशाला इस यात्री के मथुरा आगमन के समय नवीन अवस्था में रही होगी।

१२. ब्राउज—वही, पृष्ठ १४१ (ने.ट) ।

१३. प्राडज-वही, पृष्ठ १७४।

## अध्याय १३

## बृटिश शासन-काल

[ १८०३ से १६४७ ई० तक ]

१८०३ ई० के घन्त में घंग्रेज वर्तमान मथुरा जिला तथा उसके आस-पास के इलाके के स्वामी यन गये। मथुरा के जो परगने ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रविकार में श्राये वे नोहमील, सोंसा, मांट, सादाबाद, सहपऊ, महावन श्रोर मथुरा थे। इन सव परगनों की सालाना श्रामदनी लगभग छह लाल रुपए थी। दोश्राव तथा यमुना नदी के पश्चिम में भरतपुर के राजा रणजीतसिंह की जमीदारी का इलाका भी श्रंग्रेजों के हाथ लगा, जिसकी वार्षिक श्राय १३,२६,३७०) थी। मरहठों ने १७८४-८५ ई० में रणजीतसिंह को डीम श्रादि ११ परगने दिये थे, जिनकी श्राय लगभग दस लाख रुपये थी। श्रव श्रंग्रेजों के साथ रणजीतसिंह ने जो संधि की (२६-६-१८०३), उसके श्रमुसार उसे लगभग चार लाख रुपये श्रामदनी के कई श्रोर परगने प्राप्त हुए। भरतपुर नरेश की 'स्वतंत्र सत्ता' भी स्वीकार कर ली गई श्रोर बदले में उसने बृटिश सरकार का सहायक होना मंजूर कर लिया।

होल्कार से युद्ध — यशवंतराय होत्कर श्रव भी श्रंग्रे जो की श्राँख का काँटा था। होत्कर ने लार्ड लेक से दोशाय तथा वुंदलखंड के अपने बारह जिले श्रोर हरियाना के जिले बापस करने की प्रार्थना की, जो अस्वीकृत हुई। जब होत्कर को यह मालूम हुश्रा कि उसकी फोज के कई श्रंग्रे ज श्रफसर कंपनी से मिलकर पड्यंग्र कर रहे हैं, तब उसने तीन ऐसे श्रफसरों को फाँसी दिला दी। यशवंतराय ने श्रव श्रंग्रे जों से युद्ध करने का निश्चय किया। वह उनकी ताकत जानता था, श्रतः उसने मरहठा, जाट, राजपृत, बुँदेले, सिक्ख, रहेले श्रीर श्रफगान—इन सब लोगों में एका करने की चेष्टा की। इसमें संदेह नहीं कि यदि ये सभी मिलकर श्रंग्रे जों के विरुद्ध खड़े हो जाते तो भारत में बृटिश साम्राज्य स्थापित करने के सारे प्रयत्न धृत में मिल जाते। परंतु यह संभव न हो सका; होल्कर श्रंपेन्तित सहायता प्राप्त करने में श्रसफल हुश्रा।

यशवंतराव इससे निराश नहीं हुआ। उसने युरोपीय ढंग की अपेका सरहटा शैली से ही लड़ने का निरचय किया और पूर्वी राजस्थान में एक मज- बृत मोर्चा बनाया। लार्ड वेलेजली ने अपने भाई आर्थर एवं लेक, मौनसन तथा अन्य कई सेनापितयों के नेतृत्व में अपनी फौजें तैयार कराईं और होल्कर को चारों और से वेर लेने की आज्ञा दी। परंतु होल्कर बड़ी कुशलका से अपना बचाव करता रहा। बुंदेलखंड और मालवा में कई स्थानों पर कशमकश हुई। कोंच की अंग्रेजी छावनी को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। सिंधिया की वृद्ध सेना तथा अंग्रेजों की भारतीय पल्टन के बहुत से सिपाही होल्कर के साथ मिल गये।

मथुरा और भरतपुर का घेरा— भरतपुर का राजा रण्जीत संह अब होल्कर का पचपाती हो गया था। १४ सितम्बर, १८०४ ई० को यशवंत-राव ६०,००० घुडसवार, १४,००० पैदल तथा १६२ तो पें सहित मथुरा आया। कर्नल बाउन की अध्यचता में जो अंग्रे जी सेना मथुरा में थी वह डर कर आगरा भाग गई। उसका सारा सामान होल्कर के हाथ लगा। मथुरा पर उसका अधिकार कुछ ही दिनों तक रहा। ४ अक्टूबर को लार्ड लेक सिकन्दरा होते हुए मथुरा आ पहुँचा और उसने नगर पर फिर अपना कब्जा कर लिया। होल्कर दिल्ली की ओर चला गया और उसे घेर लिया। परंतु वह दिल्ली को न जीत सका और दोश्राब में चला गया। लेक के उधर जाने पर होल्कर डीग आ गया और फिर भरतपुर किले में शरण ली। लेक ने अब भरतपुर किले का घेरा डाल दिया। उसने इस मजबूत किले को जीतने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु सफल न हो सका। अब मरहटे मिलकर एक होने की बात सोचने लगे। इस पर लेक ने भरतपुर का घेरा उठा कर जाट राजा रणजीतसिंह के साथ संधि कर ली।

रणजीतसिंह को २० लाख रुपया हर्जाना देना पड़ा श्रौर सोंख, सोंसा, सहार श्रादि कई परगने श्रंग्रे जों को वापस करने पड़े । गोवर्धन का परगना रणजीतसिंह के पुत्र लच्मणसिंह के श्रिधकार में रहा । डीग के किले पर श्रंग्रेजी फौज रखरी गईं।

इस संधि के कारण होल्कर को ब्रजभूमि छोड़कर दिल्ला की छोर चला जाना पड़ा। ब्रज और बुंदेलखंड की सीमा पर वह दौलतराव सिंधिया से मिला। पेशवा और भोंसला के दूत भी वहीं होल्कर से मिले। होल्कर अब मरहठा शक्ति को संगठित कर अंग्रे जों से मुकाबला करना चाहता था। लेक को जब यह ज्ञात हुआ तब वह भरतपुर से ग्वालियर की और ६ल पड़ा। उसके घौलपुर पहुंचने पर बहुत-से मरहठा सरदार सिधिया से खलग होगथे। इससे बाध्य होकर सिंधिया को लेक के साथ मुलह रखनी पड़ी। होल्कर अब अजमेर की ओर चला गया। अंधे जी सेना भी अब यमुना के पश्चिम में कई स्थानों में बँट गई। ये स्थान फतहपुर सीकरी, आगरा, मथुरा, सिकन्दरा, डीग आदि थे।

जुलाई, १८०४ ई० में वेलेजली के स्थान पर कार्नवालिस गवर्नर जनरल बना कर भारत भेजा गया। इसके पहले मरहठा संघ को फोड़ने की अनेक चेष्टाएं अंग्रेजों द्वारा की जा चुकी थीं। कार्नवालिस ने सिंधिया को गोहद और ग्वालियर के इलाकों का लालच देकर अपनी और मिला लिया। अब होल्कर अकेला रह गया। उसे राजपतों से भी मदद न मिल सकी। सिक्सों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह अमृतसर पहुंच गया। अमृतसर में जब सिक्स सरदारों की संगत जुटी तब उनमें कुछ ले में ने सरहठों से मिलने का और कुछ ने अंग्रेजों का साथ देने का समर्थन किया। सरदार रणजीतिसह का प्रभाव इस समय पंजाब में अधिक था। वह पंजाब में सिक्स शासन को दद करना चाहता था और अंग्रेज-मरहठों के भगड़ों से सचना चाहता था। यशवंतराव को जब पंजाब में कोई सहायता प्राप्त न हुई तब वह अफगानों से सहायता प्राप्त करने के लिए पेशावर की और जाने लगा। इसी बीच लेक ने उसे संदेश भेजा कि यदि होक्कर लोट आवे तो उसके सारे इलाके वापस दे दिये जायँगे। इस आधार पर दोनों में संधि होगई (दिसंबर, १८०१ ई०)।

परंतु यह संधि अधिक दिन तक कायम न रह सकी। लेक ने होत्कर को परास्त करने की तैयारी पूरी कर ली। भरतपुर के राजा रखजीतसिंह ने भी उसे सहायता दी। डीग का किला अब लेक ने रखजीतसिंह को सोंप दिया। ७ दिसंबर, १८०४ ई० को अंग्रेजी तथा जाट फौजें व्यास नदी के तट पर पहुँच गई और वहाँ होल्कर की फौज मे मुकाबला हुआ। होल्कर अपनी सीमित सेना के साथ कितने दिन लोहा ले सकता था? अन्त में ६ जनवरी, १८०६ ई० के दिन होल्कर को अंग्रेजों से संधि कर लेनी पड़ी। इस संधि के अनुसार उसका बहुत बड़ा इलाका अंग्रेजों को मिला। चंबल नदी के उत्तर का तथा बुंदेलखंड का सारा प्रदेश, जो अब तक होल्कर के अधिकार में था, उसके हाथ से जाता रहा। मरहठा-शक्ति का यह अन्तिम विनाश था। इसके बाद मरहठों की ताकत इतनी पंगु बना दी गई कि वे राजनैतिक शक्ति के रूप में फिर कभी न उठ सके। १८०८ ई० से यशवंतराव विजित रहने लगा और १८११ में इस संसार से बिदा हो गया। उसके बाद अमीरखां

नामक एक पठान सरदार, जो श्रंग्रेजों का श्रादमी था, यशवंत के पुत्र के श्रमिभावक रूप में होस्कर राज्य का मालिक बन गया।

मथुरा जिला — होल्कर-युद्ध के समय से मथुरा शहर को एक फौजी श्राह्या बना दिया गया, तब से यहाँ बराबर सैनिक छावनी रही है। १८२४ ई० के पहले वर्तमान मथुरा जिले का कुछ भाग श्रागरा जिले के श्रन्तर्गत था श्रोर शेष भाग सादाबाद केंद्र द्वारा शासित होता था। १८२४ ई० में मथुरा का नया जिला बनाया गया श्रोर उसका केंद्र सादाबाद ही रखा गया। १८२२ ई० में जिले की सीमाश्रों में कुछ परिवर्तन किये गये श्रोर केन्द्र सादाबाद के स्थान पर मथुरा नगर को बनाया गया। उस समय मथुरा जिले में द्वादा वहसीलें थीं — श्रद्धींग, सहार, कोसी, मांट, नोहमील, महावन, सादाबाद श्रोर जलेसर। १८६० ई० में नोहमील को मांट तहसील में मिला दिया गया। १८६८ ई० में श्रद्धींग को समाप्त कर मथुरा तहसील बना दी गई। कालांतर में कोसी, सहार श्रीर महावन की तहसीलों को भी तोड़ दिया गया श्रीर जिले में केवल चार बड़ी तहसीलों — छाता, मथुरा, मांट श्रीर सादाबाद रह गईं। जलेसर तहसील को पहले श्रागरा श्रीर फिर एटा जिले में मिला दिया गया।

मथुरा जिला की तरह आगरा, इटावा, मैनपुरी, एटा, श्रलीगढ़ और खुलंदशहर जिलों में भी समय-समय पर अनेक परिवर्तन किये गये।

भरतपुर की दशा — १८०४ ई० में भरतपुर के शासक रणजीतसिंह की मृत्यु हुई। उसके चार पुत्र—रणधीर, बलदेव, हरिदंव और लच्मण थे। बढ़ा पुत्र रणधीर राज्य का स्वामी हुआ और उसने १८२३ ई० तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई बलदेवसिंह उत्तराधिकारी हुआ। केवल डेढ़ वर्ष राज्य करने के बाद उसका देहावसान हुआ। गोवर्धन में मानसी गंगा के पास इन दोनों शासकों की कलापूर्ण छतरियाँ दर्शनीय हैं। बलदेवसिंह की मृत्यु के समय उसका पुत्र बलवंतसिंह केवल छह वर्ष का था। बृद्धिश सरकार की और से उसे ही राजा स्वीकार किया गया। पर लच्मणसिंह के पुत्र दुर्जनसाल ने अपना अधिकार घोषित किया। उसके पत्त में राज्य के अनेक सरदार भी थे। दिख्ली का अंग्रेज रेजीडेंट आक्टरलोनी बलवंतसिंह का पत्त लेकर भरतपुर की और ससैन्य चल पड़ा। परन्त गवर्नर जनरल ने उस यह कह कर रोक दिया कि भरतपुर के घरेलू भगड़ों में पड़ना ठीक नहीं।

दुर्जनसाल को कई राजपूत राज्यों तथा मरहठा रियासतों का भी समर्थन प्राप्त था। श्रंत्रों को डर था कि दुर्जनसाल इन सब की सहायता से कहीं श्रपनी ताकत न दहा ले। श्रतः चार्ल्स मेटकाफ की सलाह पर गवर्नर जनरल ने श्रपना पहला निश्चय बदल दिया और २०,००० फौज तथा ९०० तोपों के सहित कंबरिमयर को भरतपुर जाने का श्रादेश दे दिया। कंबरिमयर ने ६ दिसम्बर. १८२४ ई० को मथुरा में सेना का नेतृस्त्र श्रहण किया और पाँच दिन बाद भरतपुर की श्रोर चल पड़ा।

भरतपुर किले का पतन-इस समय भरतपुर का दुर्भेद्य दुर्भ भारत में प्रसिद्ध था। लार्ड लेक-जैसा वीर सेनानी चार वार प्रवल आक्रमण करने पर भी इस किले को भेद न सका था । इससे भारत ही नहीं, पड़ेसी देशों में भी भरतपुर के ऋज्य दुर्ग की ख्याति हो गई थी । १८१४ ई० में अंधे ज नेपाल को अपनी शक्ति दिखाकर वहाँ के सरदारों पर अपना दबाव डाल रहे थे । उस समय सरदार भीनसेन थापा ने नेपालियों को यह कह कर जोश दिलाया--- "मनुष्य का बनाया भरतपुर गढ़ तक खंब्रोज न जीत सके, हमारे पहाड़ों को तो भगवान ने अपने हाथों बनाया है !" इसी प्रकार अन्यन भी भरतपुर दुर्ग की चर्चा थी । अंग्रेजों का दाँत इस दुर्ग पर लगा हुआ था। वे भारत पर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए इस किले को जीतना अत्यंत आ-वरयक समभते थे। १८२४ ई० में उन्हें इसके लिए बहाना मिल गया। देढ महीने के कड़े घेरे के बाद अम जनवरी, अमर्द ई॰ की किला जीता गया। इस घटना का प्रभाव बरमा के युद्ध तक में पड़ा। जब वहाँ के राजा को पता चला कि भरतपुर किले को अंग्रेजों ने जीत लिया तब उसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी न रखकर संधिपत्र पर हस्ताचर कर दिये। भरतपुर का किला अंग्रेजों के लिए निस्संदेह एक प्रमुख ग्राखिरी दाँव था: जिसके जीवन पर उनकी प्रभुता भारत के एक बड़े भाग पर स्वीकार की जाने लगी।

इसके अनंतर दुर्जनसाल को कैंद कर इलाहाबाद भेज दिया गया। १ फर्वरी, १८२६ ई० को बलवंतिसह का राज्याभिषेक धूमधाम से सम्पन्न हुआ। उसकी माता अमृतकुँवर उसकी नाबालिगी में अभिभावका नियुक्त हुई। साथ ही राजा को अंग्रेज पोलिटिकल एजेन्ट की संरक्तता स्वीकार

दे० जयचंद्र विद्यालंकार—'इतिहास प्रवेश', चौथा संस्करण, (इलाहाबाद, १६४२ ई०) पृ० ६०६)

करनी पड़ी। २० फर्वरी को श्रंश्रेजी सेना ने भरतपुर छोड़ा। गोवर्धन का परगना, जो श्रव तक भरतपुर राज्य में सम्मिलित था, श्रागरा जिले में मिला लिया गया। बाद में उसे मथुरा जिले में जोड़ा गया।

१८२६ से लेकर १८१६ ई० तक के समय में ब्रज प्रदेश में भूमि-सुधार एवं सीमा-परिवर्तन संबंधी कित्यय बातों के ब्रिटिक ग्रन्य कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। ग्रंग्रेज ग्रव इस प्रदेश के स्वामी बन चुके थे। उनका प्रतिरोध करने वाला कोई न रह गया था। श्रपने शासन को दढ़ बनाने में कंपनी सरकार ग्रव पूरी तरह जुट गई। इसके लिए शासन-च्यवस्था संबंधी श्रनेक परिवर्तन बज तथा श्रन्य प्रदेशों में किये गये।

प्रथम स्वतंत्रता-युद्ध श्रीर अज — बृटिश शासन-प्रणाली ने तथा डलहों जी-जैसे गवर्नर जनरल की दुनीं ित ने विचारशील भारतीय नायकों तथा जनता में विदेशी शासन से स्वतन्त्र होने की भावना उद्दीस कर दी। १८४१ ई० में पेशवा बाजीराव द्वितीय का बिद्धर में देहांत हो गया । उसने नानासाहव नामक व्यक्ति को गोद लिया था। डलहों जी ने नाना को बाजीराव वाली पेंशन देना अस्वीकार कर दिया । यही नीति उसने भाँसी, नागपुर, सतारा आदि राज्यों के प्रति भी बरत कर भारतीय शासकों एवं जनता के असंतोष को बढ़ाया।

१८११ ई० में नानासाहब, उसके मंत्री अजीमुहा तथा सतारा के एलची रंगो बापूजी ने भारत के सभी राज्यों को स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। दिहीं में बहादुरशाह, कलकत्ते में अवध के पदच्युत नवाब वाजिदअलीशाह आदि भी इस योजना में शामिल हुए। सभी भारत-वासियों द्वारा मिलकर अंग्रेजों को भारत से निकालने की जोरदार अपील निकाली गई। ३१ मई, १८४७ का दिन स्वतन्त्रता-संग्राम को सभी मुख्य स्थानों में प्रारम्भ कर देने का दिवस निश्चत किया गया। भारतीय सैनिकों में गुप्त रूप से यह योजना संचारित कर दी गई।

परन्तु ३१ मई के पहले ही बारकपुर और मेरठ छावनियों के भारतीय सिपाही भड़क उठे। मेरठ के सिपाही १० मई को बलवा करके दिल्ली की और चल पड़े। दिल्ली के लाल किले और उसके शस्त्रागार पर उन्होंने अधिकार कर लिया। १६ मई तक दिल्ली में अंग्रेजी राज्य के सभी चिह्न नष्ट कर दिये गये। अंग्रेजों ने पंजाब के राजाओं की सहायता से पंजाब तथा दिल्ली में विष्ठव द्वाने की चेष्टा की। ३१ मई का दिन आते ही रहेलखंड, दोश्राब तथा अवध के प्रायः प्रत्येक जिले में भारतीय सिपाहियों तथा प्रजा ने स्वाधीनता की

धोषसा कर दी श्रोर बादशाह बहादुरशाह का हरा मंडा फहराया। इसी प्रकार देश के अन्य कई भागों में भी स्वतन्त्रता की लहर फैल गई। नानासाहब, भाँसी की रानी लच्मीबाई, बाँदा का नवाब तथा तात्या टोपे श्रादि वीर सेनानी श्रंप्रोजों के खिलाफ उट खड़े हुए। ग्वालियर में भी कंपनी की भारतीय सेना ने तत्कालीन सिंधिया राजा जयाजीराव को प्रेरित किया कि वह सेना का नेतृत्व कर श्रागरा, दिल्ली श्रादि पर चढ़ाई कर दे। परन्तु सिंधिया श्रपने मंत्री दिनकरराव की सलाह से सेना को बराबर टालता रहा।

४ जुलाई को नसीराबाद श्रीर नीमच की भारतीय पलटनें श्रागरा पहुँच गईं। श्रंश जो ने किले के श्रन्दर शरण ली। इन 'विद्रोहियों' को दबाने के लिए भरतपुर की सेना बुलाई गई। परंतु उन सैनिकों ने श्रपने भारतीय भाइयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। जयपुर श्रौर जोधपुर की सेनाश्रों ने भी ऐसा ही किया। ठीक नेताश्रों के श्रभाव में ये सेनाएँ स्वतंत्रता-संग्राम में श्रभीष्ट भाग न ले सकीं।

मधुरा में १६ मई को यह समाचार पहुँच गया था कि 'विद्रोही लोग दिल्ली से गुड़गावेँ पहुँच कर वहाँ से आगरा की ओर बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता उन्हें सहायता पहुंचा रही है।' उस समय मथुरा का कलेक्टर थार्नहिल था। भरतपुर से कप्तान निक्सन की श्रध्यच्चता में ३.००० सैनिक मधुरा श्रा गये। निक्सन यहाँ कुछ समय तक उहरा । मधुरा के खजाने में इस वक्त सवा द्वह जाख रुपये थे। इस धनराशि को श्रागरा पहुंचाने का निश्चय किया गया । परंतु भारतीय सिपाही इसे श्रागरा ले जाने को तैयार न हुए । उन्होंने षंत्रेज नेता बर्टन को मार कर खजाना लूट खिया। फिर जेल के कैंदियों को छुड़ा कर वे दिल्ली की श्रोर चल पड़े । मधुरा-दिल्ली सड़क पर के गाँवों की भारतीय जनता तथा बज के श्रन्य गाँवों के लोग स्वतंत्रता की भावना से श्रनुप्राणित थे। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली की श्रोर बढ़ने में श्रीर सरकारी इमारते नष्ट करने में सहयोग दिया। थानीहिल कोसी की तरफ चला गया था. पर बढ़ते हुए विरोध को देखकर वह छाता लौट पड़ा । मधुरा और उसके श्रासपास कुछ समय के लिए श्रंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। मथुरा नगर तथा श्रन्य तीर्थस्थानों को बर्बादी से बचाया गया श्रीर शहर में लूदमार की घटनाएँ बहुत कम हुईं। मथुरा के सेठ-परिवार (विशेष कर सेठ गोविंददास तथा सेठ लक्सीचंद) ने एवं हाथरस के राजा गोविंदसिंह ने श्रंप्रेजों की सहा-पता की: उन्होंने शांति स्थापित रखने में भी योग दिया ।

विरोधी भारतीय लोग दिल्ली सड्क पर बढ़ते चले गये । निक्सन की भरतपुर-सेना ने जब भारतीयों से लड़ना नामंजूर कर दिया तब निक्सन खिन्न होकर अन्य अंग्रेज सैनिकों आदि के साथ दिखी की और भगा। इधर थार्न-हिल मथुरा की श्रोर चल पड़ा। यहाँ पहुँचने पर जब उसने मथुरा की स्थिति प्रतिकृत देखी तब वह आगरा भाग गया। कुछ दिन बाद वह कुछ सैनिकों के साथ फिर मधुरा लौटा ऋौर सेठ-परिवार के संरच्चण में उन्हीं के यहाँ ठहरा। उसने सैनिक सहायता से घीरे-घीरे अपनी स्थिति दृढ़ कर ली और अनेक 'विद्रोहियों का कठोरता के साथ दमन किया।' इस समय राया में देवीसिंह नामक सरदार प्रबल था; उसने अपने को 'राजा' घोषित कर दिया था । इन्छ दिन बाद उसे पकड़ कर बड़ी क्र्रता के साथ मृत्यु-दुंड दिया गया। थार्नहिल को कई बड़े जमीदारों से दमन-कार्य में सहायता मिली। जुलाई में फिर स्थिति गंभीर हो गई। नीमच और नसीराबाद की फौजें आगरा पहुँच गई थीं और श्रलीगढ़ की ग्वालियर सेना भी बिगड़ गई थी। श्रब श्रंग्रे जा ने फिर मथुरा छोड़ने का निश्चय किया। अधिकांश लोग नावों द्वारा यसना के रास्ते आगरा चल ५ । थार्नहिल्क ने अपना वेष बदल कर अपने क्लर्क ज्वायस तथा दिलावरखाँ नामक एक विश्वस्त जमादार के साथ सड़क के मार्ग से आगरा को प्रस्थान किया श्रीर किसी प्रकार बचकर ४ जुलाई को वहाँ पहुँच गया। श्रागरा का एक भाग इसके पहले ही जल चुका था !

नीमच और मुरार की भारतीय फौजें अगले दिन मथुरा पहुँच गईं, जहाँ स्थानीय जनता द्वारा उनका स्वागत हुआ । सेठ लोग मथुरा छोड़कर चले गये थे और उनका मुनीम मंगीलाल शहर में व्यवस्था सँभालने के लिए रह गया था । दो दिन तक मथुरा ठहरने के बाद फौजों ने दिछी की और प्रयाण किया। दिछी में कई महीने तक बादशाह बहादुरशाह तथा भारतीय सैनिकों का अधिकार रहा। परंतु योग्य नेतृत्व के अभाव में सारे किये-कराये पर पानी फिर गया । १४ सितम्बर को अंग्रेजो फौज ने दिछी पर आक्रमण कर दिया और भयंकर संग्राम के बाद उसने दिछी पर कब्जा कर लिया। बादशाह के एक संबंधी ने घोला देकर उसे अंग्रेजों के हवाले करा दिया। इसके बाद दिछी में करलेखाम और बलात्कार का नग्न प्रदर्शन हुआ! इति-हास-लेखक एलिफनस्टन लिखता है कि 'अंग्रेजों ने नादिरशाह को मात कर दिया। सब और मुद्दों का बिछौना बिछा हुआ था। हमारे घोड़े इन्हें देखकर इर से बिदकते थे।' अपनी इज्जत बचाने के लिए कितनी ही खियाँ कुओं में गिर कर मर गईं। कई दिनों तक दिछी की खुली लुट होती रही।

दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, भाँसी, रहेलखंड म्रादि स्थानों में भी भारतीय क्रान्ति का म्रन्त किया गया म्रीर क्रान्तिकारियों को कठोर यातनाएं दी गईं। २६ सितम्बर को दिल्ली से लौटते हुए भारतीय सैनिक तथा म्रन्य लोग सथुरा पहुँचे म्रीर यहाँ लगभग एक सप्ताह रहे। म्राउज तथा गजेटियर-लेखक ढ़ेक माकमेन ने इस बात का उल्लेख किया है कि मथुरा में क्रांतिका-रियों को मथुरिया चौवों से बड़ी सहायता प्राप्त हुई। 2

मधुरा सं क्रांतिकारी लोग हाथरस श्रीर बरेली की श्रोर चले गये। वज के लोगों का जोश भी श्रव कम पड़ गया । सेठ-परिवार, जो सुरचा के लिए भरतपुर चला गया था, मधुरा लांट ग्राया । थार्नहिल कर्नल काटन की फौज के साथ १ नवंबर को मधुरा पहुँचा। इस फौज ने कोसी तक पहुँच कर गूजरों को आतंकित किया। मथुरा, गुड़गाँव आदि के गूजरों ने ब्रज के स्वतंत्रता-यद में प्रमुख भाग लिया था। द्वाता की सराय के एक भाग को तोड़ कर उस पर अब अंग्रे जों ने कटजा कर लिया । छाता नगर में आग लगा दी गई श्रीर वहाँ के प्रधान क्रान्तिकारियों को समाप्त किया गया। श्रलीगढ तथा दोत्राव के श्रन्य नगरों में भी इसी प्रकार कठोरता से दमन किये गये । जो क्रांतिकारी इधर पकड़े गये उन्हें मृत्यु-दंड दिया गया । १८१८ ई० की जुलाई तक सारे बज में शांति स्थापित की गई। जिन लोगों ने इस स्वातंत्र्य-संप्राम में किसी प्रकार भी श्रंत्रों जो को सहायता पहुँचाई थी उन्हें पुरस्कृत किया गया । इस प्रकार भारत को विदेशी पंजे से मुक्त करने के लिए आयोजित प्रथम स्वतन्त्रता-युद्ध का ग्रन्त हुन्ना । इसकी विफलता का मुख्य कारण विचारपूर्ण योजना तथा योग्य नेतृत्व का अभाव था । यद्यपि इस संग्राम में बनारस से लेकर दिल्ली तक के प्रदेश की प्रायः समस्त भारतीय जनता ने भाग लिया श्रीर बिहार, बुँदेलखंड, राजस्थान तथा महाराष्ट्र की जनता भी स्वातन्त्र्य के लिए वेचैन थी, परन्तु समुचित मार्ग-प्रदर्शन प्राप्त न होने के कारण यह महानू क्रांति श्रसफल हुई।

कंपनी के शासन में ब्रज की दशा— अद्दर्ध है तक भारत के अन्य प्रदेशों की तरह ब्रज पर भी ईस्ट इंडिया कम्पनी का आधिपत्य रहा। कम्पनी ने यहाँ के किसानों, कारीगरों और न्यापारियों पर अपने स्वार्थ के लिए जो अत्याचार किये वे किसी से छिपे नहीं हैं। किसानों से उनकी जमीन

२. प्राडज-मेम्बायर, पृ० ४७; मथुरा गजेटियर, पृ० २१८।

की मिलिकयत छीन कर तथा देशी शिल्प और वाण्डिय पर कुठाराघात कर देश को सब प्रकार से पंगु बनाया गया। जमीन पर बढ़े हुए लगान के भार और दुर्भिन्नों से भारतीय किसान कराह उठे। मद्रास प्रांत की सरकारी रिपोर्ट में लगान वसुन्ती के लिए प्रचलित यातनाओं का विवरण इस प्रकार मिलता है—

"धूप में खड़ा रखना, भोजन या हाजत के लिए न जाने देना, किसानों के मवेशियों को चरने न जाने देना, मुर्गा बनाना, ऋँगुलियों के बीच छंडियाँ डालकर द्वाना, चमौटी, चाबुक की मार, दो नादिहंदों के सिर आपस में टकराना या दोनों को पीठ की आरे केशों द्वारा बाँध देना, शिकंजे में इसना, गधे या भैंस की पूँछ से बाल बाँध देना, इत्यादि।"3

इस प्रकार के जुल्म अन्य प्रदेशों में भी प्रचलित रहे । विविध देशी व्यवसायों के कारीगरों को इस काल में कठोर यातनाएं भोगनी ५इती थीं। सुगल काल से बज प्रदेश का आगरा नगर रुफेद सूती और रेशमी वस्त्र-निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ फीते और सोने-चाँदी का जरी का बढ़िया काम भी होता था। परनत भारत के अन्य व्यावसायिक केन्द्रों की तरह करपनी द्वारा श्रागरा के वस्त्र-उद्योग पर घातक प्रहार किया गया। कम्पनी ने यह नियम बना दिया था कि सती, रेशमी तथा ऊनी कपड़े तैयार करने पर जुलाहे उन पर सरकारी महर लगवावें । इसके बाद ही वे कपड़े को बेच सकते थे । ऐसा न करने पर उन पर भारी जुर्माने होते और अन्य कठोर दंड दिये जाते थे । श्रंत्रोज व्यापारी बनकरों को कच्चा माल देते और उनसे करार करवा लेते थे कि एक निश्चित अवधि के अन्दर अमुक परिमाण में कपड़ा अवस्य देना होगा । अवधि बीतने पर भी जब बुनकर लोग यथोक्त माल न दे सकते तब उन्हें विविध भाँति की यातनाएं सहनी पड़ती थीं । वे जब तक वादे के श्रन-सार पूरा तैयार माल न दे देते तब तक वे अंग्रेजों के कर्जदार माने जाते थे। कानन इस प्रकार बना दिया गया था कि इन ऋ शी जुलाहीं या अन्य ऐसे शिल्पियों को कोई दूसरा व्यक्ति किसी प्रकार का संरच्या न दे सकता था और न उनसे कोई काम ले सकता था। जब तक इन शिलिपयों का 'कर्ज' न चुक जाता तब तक वे अंग्रे जों के गुलाम रहते थे। इस काम में हिंदुस्तानी गुमारतों से अंग्रेजों को मदद मिलती थी। ये गुमारते श्रधिकांश में वे भारतीय कारीगर या व्यापारी थे जो कम्पनी के अत्याचारों में पीड़ित होकर और अपने घंघों में

३. जयचंद्र विद्यालंकार-वही, पृ० ६८०।

कोई लाभ न देखकर अंधेजों के नौकर बन गये थे। भारत का देशी ब्यापार समाप्त कर दिया गया था और आन्तरिक एवं बाहरी ब्यापार पर कम्पनी ने पूरी तरह अपना अधिकार जमा लिया था।

बोल्ट्स नामक एक श्रंशेज लेखक ने भारतीय कारीगरों की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है—''जिस कारीगर की बाबत चोरी से किसी दूसरे का माल बेचते हुए सुना तक जाता था उपे कम्पनी के नौकर श्रनेक माँति की यातनाएं देते थे। उन पर न केबल जुर्माने किये जाते बल्कि उन्हें पीटा भी जाता श्रीर फिर जेल में ट्रूँस दिया जाता था। उनका सामान नीलाम करा दिया जाता था। बड़े-छोटे सभी देशी कारीगरों श्रीर च्यापारियों के साथ इस मकार के दुर्ध्यवहार किये जाते थे। ऐसी जबई स्तियों से ऊब कर कितने ही जुलाहे श्रपने श्रॅगुठे कःवा डालते थे, जिससे फिर उन्हें काम करने के लिए बाध्य न किया जा सके।"

इस प्रकार कम्पनी के शासन-काल में खेती तथा अन्य देशी उद्योग-घंघों को अपार चित पहुँची । देश में गरीबी और बेकारी बढ़ती गई । राज-नैतिक पराधीनता के साथ आर्थिक शोषणा ने भारत की रीढ़ तोड़ दी । प्रत्येक हिंदुम्तानी के विषय में यह समक्ता जाने लगा था कि वह 'इंस्ट इंडिया कंपनी की कमाई करने को पैदा हुआ प्राणी है ।' अंग्रेज बड़े गर्व से वहते थे कि ''हमारी पद्धित एक म्पंज के समान है, जो गंगा-तट से सब अच्छी चीजों को चूस कर टेम्स-तट पर जा निचोइती है।" इस पद्धित का जो परिणाम निकला वह था भारत में लगातार दुर्भिच । अज प्रदेश पूर्वी जिलों की अपेचा अधिक उपजाऊ भाग माना जाता था । परंतु यहाँ की जनता भी आये दिन दुर्भिच पड़ने से परेशान हो गई । यद्यपि गंगा-यमुना की नहरें सिचाई और यातायात के लिए निकाली गई तो भी उनसे स्थित में विशेष परिवर्तन न हुआ। १८३७-३८ का अकाज बज के लिए अस्यंत भीषण सिद्ध हुआ।

लगभग ४४ वर्षों के कम्पनी के शासन-काल में बज के विभिन्न भागों में अनेक नई इमारलों का निर्माण हुआ। भरतपुर का गंगा-

४. बोत्द्स—कंसीडरेशंस त्यान इंडियन अफेयर्म, पृ०१६:-६५। विस्तार के लिए देखिए वाजपेयी - भारतीय व्यापार का इतिहास (मथुरा, १६४१), पृष्ठ २६६ —३०८।

४. जगचंद्र विद्यालंकार—वही, पृष्ठ ६८३।

मंदिर, जामा मस्जिद, कमरा खास श्रादि ऐसी ही उल्लेखनीय इमारते हैं। मथुरा-वृन्दावन में इस काल में कई विशाल मंदिर भारतीय राजाश्रों तथा श्रन्य धनी-मानी लोगों द्वारा बनवाये गये।

बिदेशी यात्रियों के वर्णन— १६वीं शती में कई युरोपीय यात्रियों ने बज का हाल लिखा है। विशप हेबर तथा विक्टर जैकेमांट नामक दो यात्रियों का वर्णन नीचे दिया जाता है। हेबर १८२१ ई० में मथुरा श्राया। यहाँ के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के संबंध में उसने लिखा है— "शहर के लगभग बीचोबीच एक सुन्दर मंदिर है, जो निवास-स्थान का भी काम देता है। यह मंदिर हाल में ही बना है श्रीर श्रभी तक पूर्ण नहीं हुश्रा। सिंधिया के कोषाध्यक्त गोकुल-पित सिंह ने इसे बनवाया है। … इमारत का दर्वाजा यद्यपि छोटा है पर बहुत श्रलंकत है। उसमें पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। सदक से सीढ़ियाँ पर चढ़ने के बाद चौकोर श्राँगन मिलता है, जो खंभों की तिहरी पंक्ति पर श्रा-धारित है। खंभे तथा छत बढ़ी सुन्दरता के साथ उत्कीर्ण एवं चित्रित हैं। बाहर की श्रोर का पत्थर का कटाव श्रत्यन्त सुन्दर हैं … लें वित्रत हैं। बाहर की श्रोर का पत्थर का कटाव श्रत्यन्त सुन्दर हैं … लें श्रीर गाने वाली खंसों होतना गाँव का तथा सिर पर घड़ा रखकर नाचने श्रीर गाने वाली ग्वालिनों का भी उल्लेख किया है।

जैकेमांट १८२१-३० ई० में बज द्याया था । उसने इस प्रदेश का वर्णर करते हुए लिखा है कि "यहाँ की जमीन रेतीली है। खेती के योग्य जो जमीन है उसके द्यास-पास ऊसर भी बहुत हैं। जमुना नदी में कोई त्याकर्षण नहीं है। यहाँ के गाँव एक दूसरे से काफी दूर हैं। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। बहुत से गाँवों के चारों श्रोर मजबूत दीवालें हैं।"

द्वारकाधीश मंदिर के संबंध में यह यात्री लिखता है कि वह ऐसा लगता था मानों एक बैरक हो अथवा रुई का कारखाना हो ! °

वृन्दावन के संबंध में इस यात्री ने लिखा है कि "यह बहुत ही प्राचीन शहर है और मथुरा से भी अधिक महत्वपूर्ण नगर कहा जा सकता है। हिंदुओं

६. खेद है कि यह प्राचीन चित्रकारी अब नष्ट हो गई है।

७. ब्राउज-मेम्बायर, पृ० १४४।

प्त. प्राउज वही, पृ० ३४०। यह नृत्य अब भी ब्रज में प्रचलित है;इसका 'चरकला' नामक रूप सबसे अधिक मनोहर है।

माडज—बही, पृ० ६८।
 १०. वही, पृ० १४४।

के जितने बहे पित्र तीर्थ हैं उनमें से यह एक है । यहाँ के संदिरों में बड़ी संख्या में यात्री आते हैं और नदी के किनारे अत्यन्त रमणीक घाटों में पूजा करते हैं । सभी इमारतें लाल पत्थर की बनी हैं, जो आगरा के पत्थर से उम्दा है ....। पिश्वमी राज्यों के बहुत से स्वतन्त्र शासक और उनके मंत्री चन्दावन में नई शैली के संदिर बनवा रहे हैं। इन मंदिरों में पत्थर की अलंकृत जाली का काम दिखाई पड़ता है। मैंने जितने हिंदू शहर देखे हैं उनमें बनारस के बाद दूसरा नम्बर बृन्दावन का है। बृन्दावन में मुभे एक भी मस्जिद दिखाई नहीं दी। नगर के छोरों पर अच्छे पेड़ों के कुझ हैं, जो कुछ दूर से ऐसे लगते हैं 'मानों बलुए मैदान के बीच एक हरा-भरा द्वीप हो।''' '

कंपनी-राज की समाप्ति— १८१८ ई० में कम्पनी के शासन का अन्त हुआ और भारत इंग्लैंड के शासन की अधीनता में आ गया। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी हुई। अपने शासन को दद बनाने के लिए बृटिश सरकार ने भारत में अनेक 'सुधार' किये। रेल-तार-डाक की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण एवं जेल, कचहरी और पुलिस का प्रवन्ध किया गया। शिचा के लिए नये ढंग के स्कूल-कालेज कायम किये गये। इसी प्रकार अन्य हेत्रों में भी अनेक परिवर्तन हुए।

परवर्ती इतिहास— बृटिश शासन-काल में ब्रज प्रदेश पर बाहरी आक्रमणों का भय नहीं रहा और न आंतरिक शासन में दिलाई रही। शासन की दृदता के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक था। १८६०-६१ तथा १८७८-७८ ई० में जो भीषण अकाल पढ़े उनसे यहाँ की जनता को बड़े कष्ट सहने पड़े। १८७४ ई० में १४० मील लंबी आगरा नहर का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा दिल्ली, मथुरा और आगरा नगरों को जोड़ दिया गया। इस नहर तथा गंगा की नहर से सिचाई में काफी सुभीता हुआ। विदेशी शिचा-पद्धति तथा युरोप के ज्ञान-विज्ञान के साथ संपर्क में आने से भारत को लाभ भी हुआ। अनेक विचारशील भारतीयों में इस संपर्क के द्वारा नई भावनाओं का उन्मेष हुआ। राष्ट्रीय विचार-धारा के साथ-साथ इन लोगों में अपने देश के इतिहास, पुरातत्व, लोक-जीवन, साहित्य, भाषा-विज्ञान आदि के अन्वेषण की प्रवृत्ति जागृत हुई। भारत के प्राचीन ज्ञान के साथ युरोप, के नये विज्ञान का समन्वय करने की बात भी सोची जाने लगी और फिर उर्ण व्यावहारिक रूप भी प्रदान

११. प्राडज-चही, पू० १७४-७४।

किया गया। इस कार्य में भारतीयों को श्रनेक विद्वान् युरोपियमों से भी दिशा-निर्देश एवं सहायता प्राप्त हुई।

प्राउज का महत्वयूर्ण कार्य — बृटिश-काल में मथुरा के श्रधिकारियों में श्री एफ॰ एस॰ प्राउज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे यहाँ
१८०२ से १८७० ई० तक कलेक्टर रहे। इसके पहले श्री हार्डिंग के समय में
बे यहाँ ज्वायंट मैजिस्ट्रेट थे। कुछ ही वर्षों की श्रविध में प्राउज ने जो कार्य
किये उनके कारण उनका नाम मथुरा के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा।
उन्होंने वृन्दावन के प्रसिद्ध गोविंददेव के मंदिर की, जिसकी दशा खराब हो गई
थी, मरम्मत करवा कर उसे वह रूप दिया जो श्राज दिखाई पड़ता है। मरम्मत
का काम चार वर्ष से ऊपर में समाप्त हुशा श्रीर उसमें ३८,१६४) रू० व्यय
हुए। इस मंदिर के श्रतिरिक्त श्री प्राउज ने वृन्दावन के जुगलिकशोर, गोपीनाथ
श्रादि श्रन्य कई प्राचीन मंदिरों की भी मरम्मत करवाई। उन्होंने मथुरा में
चौक वाली बड़ी मस्जिद की भी हालत ठीक कराई। सदर में कैथोलिक चर्च
की विशाल इमारत बनवाने का श्रेय भी श्री ग्राउज को है।

पुरातत्त्व संग्रहालय — बज के प्राचीन श्रवशेषों को नष्ट होता हुआ देख श्री ग्राउज ने यहाँ एक पुरातत्व संग्रहालय खोलने का विचार किया, जिसमें सभी प्राचीन सामग्री सुरचित की जा सके। सन् १८७४ ई० में उनके प्रयत्नों से कचहरी के पास बनी हुई एक कलापूर्ण इमारत में संग्रहालय की स्थापना की गई श्रीर उसमें कला एवं पुरातत्व की उपलब्ध सामग्री संगृहीत की गई। यह संग्रहालय कुछ समय बाद बहुत बढ़ गया। सन् १६२६ ई० में संग्रहालय की विशाल सामग्री को डैम्पियर पार्क में बनी हुई एक बड़ी इमारत में लाकर प्रदर्शित किया गया।

श्री प्राउज का श्रन्तिम महत्वपूर्ण कार्य मथुरा के संबंध में एक उप-योगी ग्रंथ का प्रकाशन था । इस विद्वान लेखक ने मथुरा के इतिहास, कला, धर्म, लोकवार्ता ग्रादि के संबंध में कई श्रद्धसंधानपूर्ण लेख लिखे, जो देश श्रौर विदेश की खोज-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए । फिर उन्होंने मथुरा के संबंध में एक वृहत् श्रध्ययनपूर्ण ग्रंथ 'मथुरा, ए डिस्ट्रिक्ट मेम्बायर' लिखा । इसमें मथुरा जिले का मौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्रशासकीय विषरण विस्तार से दिया गया है। १९

इस प्रथ का प्रथम संस्करण १८७४ में, दूसरा १८८० और तीसरा १८८३ ई० में प्रकाशित हुआ।

त्र न में राजनैतिक तथा सांस्कृतिक उत्थान-यद्यपि बजमिन में विदेशी श्राधिपत्य की जहें मजबूत होगई थीं, तो भी यहाँ राष्ट्रीय श्रांदोलन की समासि नहीं हुई। मथुरा और वृन्दावन इस काल में भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र थे, जहाँ विभिन्न प्रदेशों के लोग आया-जाया करते थे । इस आवागमन से बज में धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ-साथ राष्ट्रीय भावनाश्रों की भी श्रिभिवृद्धि हुई। अज के अनेक संत-महात्माओं ने भी इसमें योग दिया। इन महात्माओं में स्वामी विरज्ञानंदजी (१७६७-१८६८ ई०) का नाम उल्लेखनीय है। स्वामीजी न केवल एक विद्वान संत थे. श्रिपत वे महान देश-प्रेमी एवं समाज-सुधारक थे। वे भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे श्रोर इसके लिए उन्होंने श्रनेक प्रखर शिष्य तैयार किये। ऐसे श्रनेक शिष्यों ने सरहठा-युद्ध में तथा बज श्रीर उत्तरी राजस्थान में श्रंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की। उन्होंने जनता में ज्ञान श्रौर जागरण का मंत्र फूँका । विरजानंदजी के प्रमुख शिष्यों में स्वामी द्यानंद सरस्वती (१८२४-८३ ई०) का नाम अग्रगण्य है । वे १८६० ई० में मधुरा आये और कई वर्ष तक यहीं रहे। १3 उन्होंने गुरुजी से न केवल उच्च धार्मिक ज्ञान शास किया बल्कि उनके साथ तत्कालीन देश की दुर्शा पर भी विचार किया और हिंदु धर्म के पुनरुद्वार के लिए अनेक योज-नाएं बनाईं। १८६३ ई० में स्वामी त्यानंदजी प्रज्ञाचन्तु गुरुवर को यह गुरु-दक्षिणा प्रदान कर मधुरा से गये कि वे अपना सारा जीवन लोक-कल्याण के लिए ग्रर्पित कर देंगे। दयानंदजी ने इस वचन का ग्राजन्म पालन किया। उन्होंने भारत-राष्ट्र, हिंदू समाज तथा हिंदी भाषा के लिए जो महानू कार्य किये उनके कारण स्वामी जी का नाम भारतीय इतिहास में अमर रहेगा । श्रार्यसमाज की स्थापना, राष्ट्रीय शिचा-प्रणाली का श्रारंभ तथा रूदिग्रसित समाज का पथ-प्रदर्शन श्रादि कुछ ऐसे कार्य थे जिन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा की श्रोर मोड़ दिया। जज में भी कुछ समय बाद श्रार्थसमाज श्रीर गुरुकल की स्थापना हो गई। श्रागे श्राने वाले राष्ट्रीय श्रांदोलनों में बज के निवासियों ने बराबर योग दिया।

इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म — जिन महापुरुषों ने इस काल में राष्ट्रीय जागरण एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण कोग दिया

१३. प्रसिद्ध है कि खामी द्यानंद्जी का निवास मथुरा में पहले विश्राम घाट पर और फिर सतघड़ा मुहल्ले में रहा। बहुत दिन तक वे स्वामीघाट पर ज्योतिषी वाबा के यहाँ भोजन करते रहे।

उनमें दादाभाई नवरोजी, बंकिमचंद्र चटर्जी, राजा राममोहन राय, विष्णु शास्त्री चिपलुण्कर, भारतेंदु हरिरचंद्र, बालगंगाधर तिलक ग्रौर स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों के ग्रथक परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय जनता में जागरण पैदा हुन्ना। विदेशी सरकार को भय हुन्ना कि कहीं इन भारतीय विद्वानों ग्रौर समाज-सुधारकों के कारण १८४० की पुनरावृत्ति न हो जाय। श्रतः १८८४ ई० में इटावा के भूतपूर्व कलेक्टर ह्यूम के द्वारा 'इंडियन नेशनल कांग्रोस' की स्थापना कराई गई। वृटिश साम्राज्य को स्थायी बनाने के उद्देश्य से ही वस्तुतः इस संस्था को जन्म दिया गया।

ब्रज में दुर्भि च- ११वीं शती के श्रंतिम चतुर्थाश तथा २०वीं शती के प्रारंभ में जो अकाल पहे उनसे बज की जनता की बड़ा कर मिला। १८७७-७८ ई० का अकाल बड़ा भरंकर हुआ। इस वर्ष केवल ४ ३ इंच वर्षा हुई। फसल न होने से यनाज के भाव बहुत चढ़ गये श्रीर लोग भूखों मरने लगे । सरकार के द्वारा एक दीन-गृह खोला गया। बेकार लोगों को काम पर लगाने की अनेक योजनाएं बनाई गईं। मथुरा-श्रक्षनेरा रेलवे-लाइन का काम आरंभ किया गया तथा मांट की गंगा नहर का विस्तार किया गया। इसी प्रकार कई तालाबों की खुदाई तथा अन्य जनीपयोगी काम शुरू किये गये । परंतु अकाल की भीषणता न रोकी जा सकी । १८७६ ई० में मथुरा जिले में अकाल से मृत्य का औसत ७१'७३ प्रति मील और अगले वर्ष ७२.२३ प्रतिमील होगया। अकाल एवं संक्रामक उचर के फलरवरूप बड़ी संख्या में लोग भर गये । १८६६-६७ ई० में भारत में जो ब्यापक दुर्भिच फैला उसका ग्रसर बज पर भी पड़ा । इस दुर्भिज के समय में भी श्रंग्रेजी सरकार सीमांत के युद्ध में करोड़ों रुपये फूँकती रही । इंग्लैंड से १४ करोड़ रुपये का श्रक्त में गवाया गया, परंतु उससे भी पूरा न पड़ा । १६०३-४ तथा १६०७- म के अकालों से भी बज में बड़ी जाहि मची और कितने ही मनुष्य श्रीर पशु मर गये। लगातार दुर्भिच विदेशी सरकार की शोषण नीति के कारण श्रीर भी दुःखदायी बन गये थे। जजभूमि की वनश्री नष्ट किये जाने के कारण यहाँ का प्राना सौंदर्य नष्ट हो चला था। गोचर भूमि को भी खेतों के रूप में परिखत किया जाने लगा था। गोहत्या को मसल्मान शासन-काल में अनेक शासकों ने फर्मान जारी कर बंद करा दिया था। उसे अंग्रेजी राज्य में फिर से चाल किया गया और बज के अनेक स्थानों में बूचड्खाने स्थापित किये गये । इन बन्दरखानों में गोदंश की हत्या होने लगी। बज के निवासियों तथा यहाँ श्राये हुए तीर्थ-यात्रियों ने बराबर इस बात का विरोध किया, परंतु यह हत्या चंद्र न हुई। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद जनता श्रीर लोकप्रिय नेताश्री द्वारा ब्रज-भूमि का यह कलंक दूर किया जा सका।

राष्ट्रीय द्रांदोलन द्योर अज — १८८२ ई० में कांग्रेस की स्थापना के बाद जनता में राष्ट्रीय भावना बढ़ने लगी। इस संस्था के वाधिक अधिवेशन समारोहपूर्व के होते थे। अथुरा में इस समय अध्यापक मोतीरामजी तथा मुंशी अब्दुलहादी ने सराहनीय कार्य किया। मोतीरामजी मथुरा से एक अखबार निकालते थे, जिसमें जनता के कष्टों का विवरण तथा उनके निराकरण के उपाय भी छपते थे। इनके अतिरिक्त पं० जगन्नाथ वकील, कुँवर हुकमसिंह तथा वा० नारायणदास, वी० ए०, ने भी जन-जामृति में बड़ा योग दिया।

जब १६०४ ई० में बंग-भंग संबंधी आंदोलन छिड़ा तब उसमें भी अज के निवासी पीछे नहीं रहे। स्वदेशी को अपनाने तथा विदेशी के वहिष्कार में मधुरा ने भाग लिया। यहाँ के नवयुवकों में एक नई लहर पेंदा हुई। आगरा कालेज में पढ़ने वाले विद्याधियों ने एक नेशनल छुव स्थापित किया, जिसके मंत्री बा० हारकानाथ भाग्य वनाये गये। मधुरा में ला० लाजपतराय के क्रोजम्बी भाषण ने यहाँ की जनता, विशेष कर नवयुवकों, में नया राष्ट्रीय जांश पेंदा कर दिया। सर्वश्री लक्ष्मणदास, मास्टर रामसिंह, द्याशंकर पाठक, राधाष्ट्रण्या भाग्य, गंगाप्रसाद वकील, बाबा हरनामदास, अजलाल वर्मन, नंद-छुमारदेव शर्मा आदि अनेक निस्वार्थी कार्यकर्ता आगे आये, जिन्होंने अपनी विविध सेवाओं से जनता का विश्वास प्राप्त किया। गोस्वामी गोपालजालजी लथा ज्यो० माधवलालजी ने भी विदेशी वस्तुओं के विहष्कार का बीड़ा उठा कर रईस-समाज से हलचल पेंदा कर दी। लाजपतरायजी के अतिरिक्त मधुरा में दादाभाई नवरोजी, तिलकजी, स्वामी रामतीर्थ, मदनमोहनजी मालवीय तथा सेयद हैदररजा के जो भाषण हुए उनसे यहाँ के निवासियों में बड़ा उत्साह और साहस पेंदा हुआ और स्वदेशी आंदोलन प्रवल हो उठा। १४

प्रेम मह। विद्यालय— १६०६ ई० में मुरसान के दानवीर एवं त्यागी राजा महेंद्रप्रताप ने बुन्दावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की । इस विद्यालय के लिए राजा साहब ने बुन्दाबन का अपना विशाल भवन तथा पाँच

१४. दे० राधेश्याम द्विवेदी—मथुरा जिले की राजनैतिक जाप्रति (जनार्दन, ६ जनवरी, १६४७), पृ० ३।

गाँवों की जमींदारी लगा दी। १६११ ई० में गुरुकुल विद्यालय फर्खाबाद से वृंदावन लाया गया, जिसके लिए राजा साहब ने १४,०००) रु० की भूमि दान में दी। उन्होंने अगले वर्ष से विद्यालय की श्रोर से 'प्रेम' नामक पत्र का प्रकाशन श्रारम्भ किया, जिसमें शिचा के श्रतिरिक्त राजनीति एवं समाजविषयक विविध उपयोगी लेख प्रकाशित होते थे। कृषि-शिचा की उन्नति के लिए राजा साहब ने १६१३ ई० में मथुरा जिले में जटवारी, मसोई, उक्तियानी और हुमेनी गाँवों में चार तथा बुलंदशहर जिले के दो गावों में दो विद्यालय स्थापित किये । महायुद्ध के कुछ पहले राजा महेंद्रप्रताप विदेश चले गये । भारत की स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने अफगानिस्तान, जर्मनी, रूस आदि देशों का असण किया। ब्रटिश सरकार द्वारा वे ३० वर्ष से ऊपर के समय तक देश-निष्कासित रहे । उनकी श्रनुपस्थिति में प्रेम महाविद्यालय का कार्य योग्य राष्ट्र-सेवकों द्वारा चलाया जाता रहा । इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का विकास तथा श्रौद्योगिक शिचा की उन्नति रहा है। इस दिशा में विद्यालय का कार्य निस्संदेह महत्वपूर्ण है । श्राचार्य जुगलिकशोर, श्री गिडवानी. बा॰ संपूर्णानंद, श्री नारायणदास, श्री भगवानदास केला श्रादि कितने ही देश-सेवक इसमे संबंधित रहे हैं। यह विद्यालय वर्षों तक देश के मान्य नेताओं के श्राकर्षण का केन्द्र रहा है और यहाँ के श्रनेक छात्रों ने राष्ट्रीय श्रांतीलन में सकिय भाग लिया है। 914

१६१३ ई० वेगार प्रथा का एवं प्रथम विश्वयुद्ध में रँगरूट भर्ती करने का काम छुरू हुआ। उस समय मधुरा में बा० नंदन सह गुप्त, अजलाल वर्मन, द्वारकानाथ भागव, रामनाथ मुख्तार, सोमदेव आदि ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। कुली प्रथा के विरोध में भी अज में अनेक सभाएं की गईं। विरोधियों में अन्य नेताओं के अतिरिक्त बा० मुलचंद तथा जयनारायणसिंह थे। १६१७ ई० में पं० हृदयनाथ कुँजरू आदि ने मधुरा में होमरूल लीग (स्वशासक संघ) की स्थापना की। इसके संबंध में अज के विभिन्न स्थानों में प्रचार-कार्य किया गया।

सेबा-समिति की स्थापना — ३० दिसंबर, १६१७ ई० की मधुरा में सेवा-समिति की स्थापना हुई। इसके प्रथम सभापति श्री द्वारकानाथ भागेंव

१४. विस्तार के लिए देखिए चितामिए शुक्ल—वृन्दावन के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास (वृन्दावन, १६४३), पूर्वार्घ, पृ० ८, उत्तरार्घ, पृ० ४-६, ७१-७५; तथा मथुरा जनपद का राजनीतिक इतिहास, द्वितीय खण्ड।

हुए। इस संस्था ने त्रागे चलकर राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित के स्रनेक कार्य किये। मुख्य कार्यकर्तास्रों में सर्वश्री द्वारकानाथ भाग्व, ब्रजलाल वर्मन, गंगाप्रसाद, रामनाथ मुख्तार, मा॰ रामसिंह, मदनमोहन चतुर्वेदी, स्नानंदीप्रसाद चौवे, गो॰ राधाचरण, पुरुषोत्तमलालजी, गो॰ द्वबिलेलाल, रण्डोरलाल, कुँजविहारीलाल, ब्रजगोपाल भाटिया, लच्मण्यसाद वकील तथा केदारनाथ भाग्व के नाम उद्लेखनीय हैं। इनकी प्रेरणा के फलस्वरूप कितने ही स्रन्य उत्साही कार्यकर्ता प्रकट हुए। गोवर्धन इलाके की भीषण बाद तथा १६१म-१६ ई० की भयंकर इन्फ्लुएंजा महामारी से पीड़ितों की रचा करने के जो कार्य सेवासमित के द्वारा किये गये वे ब्रज के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे।

क्रांतिकारी हल्चिलं — विदेशी सरकार की दमन नीति के कारण देश के अन्य भागों की तरह ब्रज में भी क्रान्तिकारी हलचलों का प्रारंभ हुआ। १६१६ ई० में क्रान्ति के स्पष्ट लच्चण दिखाई एड़ने लगे। इसका मुख्य कारण रौलट विल था, जिसके द्वारा भारतीय जनता की स्वतन्त्रता छीनने का उपक्रम रचा गया था। ६ अप्रैल को मथुरा में इस बिल के विरुद्ध चहुत वड़ी हड़ताल की गई। इस पर यहाँ के कई नेताफ्रों का चालान कर उन पर मुकदमा चलाया गया, परंतु अंत में सवृत्त के अभाव में वे छोड़ दिये गये। मथुरा में स्वतन्त्रता की जो आग प्रज्वलित हुई वह विदेशी शासन द्वारा बुक्साई न जा सकी। ब्रज संडल की राजनैतिक क्रान्ति का मथुरा नगर प्रधान केन्द्र बन गया। १६१६ ई० के जलियाँवाला वाग-कांड से मथुरा में बड़ी उत्तेजना फैल गई और इसके विरोध में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इसी वर्ष गांधी पार्क (पुरानी कोत्तवाली) में होमरूल लीग की जोरदार बैठक की गई।

गांधी-युग — १६२० ई० से महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में असहयोग आन्दोलन ने जार एकड़ा । कांग्रेस के कलकत्ता-श्रधिदेशन में श्रंग्रेजी विधान-सभात्रों, अदालतों, स्कूल-कालंजों तथा विदेशी उपाधियों एवं वखादि का वहिष्कार करने का निश्चय किया गया । श्रव कांग्रेस का ध्येय 'शान्तिमय और उचित उपायों हारा स्वराज प्राप्त करना' हो गया । गांधी जी की पुकार पर सरकारी स्कूल-कालेजों के बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ श्रसह-योग आन्दोलन में शामिल हो गये । विदेशी कपड़ों को इकहा कर उनकी होली जलाई जाने लगी । मथुरा, आगरा, वृंदावन, अड़ोंग, कोसी, अलीगढ़ तथा बज के अन्य कितने ही स्थानों में इस असहयोग आन्दोलन ने जोर पकड़ा । मथुरा से 'अजवासी' समाचार-पत्र निकाला गया । अन्य समाचार-

पत्रों — प्रेम, नवजीवन, सैनिक, प्रताप, भारत श्रादि — ने भी स्वतंत्रता की भावना उद्दीस करने में बड़ा कार्य किया। मास्टर रामसिंह मिशन स्कूल की श्रध्यापकी छोड़ कर राष्ट्रीय कार्यों में पूरी लगन से जुट गये। उनका श्रनुकरण श्रन्य कितने ही लोगों ने किया। कितने ही छात्र सरकारी स्कूलों को त्याग कर श्रान्दोलन-कार्य में लग गये। स्वयंसेवकों के दल राष्ट्रीय मंडा लिये श्रीर गांधी जी को जय बोलते हुए सहकों एवं सार्वजनिक स्थानों में जाते थे। श्रंत्रों ज सरकार ने दमन का कठोर चक्र चलाया श्रीर श्रसहयोगियों को सजा द्वारा तथा श्रन्य सब प्रकार से कुचलने की व्यवस्था की, परंतु इससे श्रांदोलन घटने के बजाय बढ़ता ही गया। जनता में राष्ट्रीय भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि मथुरा के फीमेंटल—जैसे कलेक्टर के कठोरतम श्रत्याचार भी उन्हें विचलित न कर सके। मथुरा के नवयुवकों ने 'राष्ट्रीय बालमंडल' नामक संस्था का प्रारम्भ किया, जिसकी हलचलों से श्रिवकारी लोग डरते थे।

१० मार्च, १६२२ ई० को महात्मा गांधी गिरफ्तार किये गये श्रीर उन्हें छुह वर्ष की सजा दी गई। इससे देश भर में चोभ फैल गया। कुछ दिन बाद श्रसहयोग श्रान्दोलन दब गया। प्रेम महाविद्यालय ने इस समय राजनितिक चेत्र में बड़ा कार्य किया। श्राचार्य गिडवानी के नेतृत्व में इस विद्यालय की श्रिष्ठक प्रगति हुई। महात्मा गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू, ला० लाजपत-गय, डा० श्रंसारी श्रादि विभूतियों के विद्यालय में श्रागमन से उसका गौरव श्रीर भी बड़ा श्रीर वह बज की राष्ट्रीय हलचलों का एक प्रमुख केन्द्र बन गया।

१६३० ई॰ का स्वतंत्रता-संप्राम — बज में १६३० ई॰ का स्वातंत्र्य-संग्राम बड़ा व्यापक रहा । इसी साल यहाँ नमक सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ। इस सत्याग्रह में बज के अनेक देशभक्तों ने भाग लिया; कितने ही प्रमुख कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये । इन लोगों को कठोर कारागार की यातनाएं सहनी पड़ीं। विदेशी वस्त्रों तथा अन्य वस्तुओं के वहिष्कार का कार्य जारी रहा और इस कार्य के लिए मथुरा में एक 'बायकाट दफ्तर' बनाया गया, जिसमें ज्यो॰ राघेरयाम द्विवेदी, श्री गोपालदास सेठ, श्री कैलाशनाथ चतुर्वेदी आदि ने प्रशंसनीय कार्य किया। १६३० के सत्याग्रह के केन्द्र बज के गाँवों में भी फैल गये थे।

मथुरा में ११३० तथा उसके बाद के श्रान्दोलनों में जिन राष्ट्र-सेवकों ने अमुख भाग लिया उनमें हकीम बजलाल जी, श्री कामेश्वरनाथ, श्राचार्य जगजिकशोर, डा० श्रीनाथ भागव, श्री केदारनाथ भागव, श्री रामशरण जौहरी, श्री रामजीदास, श्री शिवशंकर उपाध्याय, प्रो० कृष्णचंद्र, ठा० तारासिंह, श्री द्वारकाप्रसाद वस्सल, श्री बसंतकुमार चक्रवतीं, श्री निरंजनप्रसाद, श्री सात्वकी शर्मा तथा श्री लच्मीरमण श्राचार्य के नाम उच्लेखनीय हैं। इनके श्रितिक मधुरा की श्रनेक महिलाशों ने भी राष्ट्रीय श्रान्दोलनों में भाग लेकर श्रदने को श्रमर कर लिया। इन महिलाशों में श्राचार्य जुगल विशोर की पत्नी श्रीमती शान्ति देवी, श्रीमती नारायणवाला देवी, बहन गोदावरी देवी, श्रीमती चंद्रा-वली देवी, श्रीमती मनोरमा देवी, ब्रह्मचारिणी शांतिदेवी श्रादि के नाम श्रय-गण्य हैं। श्रागरा जिले के पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, सेठ श्रचलसिंह, श्री बाबुलाल मीतल श्रीर पं० बेजनाथ, भरतपुर के श्री जुगलकिशोर चतुर्देदी तथा श्रलीगढ़ जिले के श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु, ठा० मलखानसिंह, श्री शेर-वानी तथा मा० श्रनंतरास ने एवं एटा, मैनपुरी श्राद्र जिलों के भी कई प्रमुख कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय श्रान्दोलनों में सराहनीय कार्य किया।

११३० ई० में गांधी-इरविन समसौते के फलस्वरूप आन्दोलन खुछ समय के लिए शान्त हो गया। परंत अगले साल लार्ड विलिंगटन के आने पर पुनः स्थिति बदल गई । इसी साल लंदन की गोलमेज कान्क्रेन्स में गांधी जी गये, परंतु वहाँ कोई अनुकुल समस्तीता न हो सका। उनके भारत लौटने पर ४ जनवरी, १६३२ ई० को उन्हें गिरफ्लार कर लिया गया । इससे देश भर में म्रान्दोलन श्रीर दमन-चक्र का पुनः श्रारम्भ हो गया। मथुरा जिले में अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुले आम विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर सर्वश्री केदारनाथ भागेव, श्रीनाथ भागेव, मा० रामसिंह, राधामीहन चतुर्वेदी, चितामणि शुक्क आदि अनेक कार्यकर्ता गिरपतार किये गये । इस श्चान्दोलन में काशी विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने भी बज में कार्य किया। १६३२ में प्रेम महाविद्यालय को एक विशेष कानून द्वारा जन्त कर लिया गया। सथरा के बाहर अलीगढ़ दिली, प्रयाग आदि स्थानों में बज के अनेक कार्यकर्ता गये, जहाँ उन्होंने बड़ी लगन के साथ काम किया। १६३३-३४ ई॰ के हरिजन-आन्दोलन में भी अजभूमि ने महत्वपूर्ण योग दिया । हरिजन-उद्धार के कार्य को व्यविश्वत रूप से करने के लिए मधुरा में एक 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की गई । व दावन, राया खादि स्थानों में भी हरिजन उद्धार के लिए आन्दोलन आरम्भ किये गये। विदेशी शासन द्वारा भारत के अनेक स्थानों में साम्प्रदायिक विद्वेष उभाइने के प्रयस्न हुए, परंतु अजभूमि में यह चाल बहुत दिन तक सफल न हो सकी और यहाँ १६४७ ई० तक कोई उल्लेखनीय साम्प्रदायिक भगदा नहीं हुआ।

११३४ ई० में केंद्रीय एसेम्बली के चुनाव में कांग्रेस ने भाग लेने का निश्चय किया। चुनाव लड़ा गया श्रीर उसमें बन से पं० श्रीकृष्ण्यद्त्त पाली-वाल विजयी हुए। इस चुनाव के सिलसिले में सरदार बहुभभाई पटेल तथा श्री भूलामाई देसाई भी बन में पघारे। ११३४ ई० में कांग्रेस की स्वर्ण-जयंती मथुरा, वृंदावन, गोवर्घन, सादाबाद, बलदेव, सोंख तथा श्रन्य स्थानों में बड़ी धूमघाम से मनाई गई। ११३७ ई० के प्रान्तीय चुनावों में भी बहुमत से कांग्रेस की विजय हुई। बन में रचनात्मक कार्यक्रम के लिए परखम-श्राश्रम की स्थापना तथा गोवघ-निरोध-श्रान्दोलन भी इस काल की उल्लेखनीय घटनाएँ हैं। ११४०-४१ ई० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी ब्रज के बहुसंख्यक लोगों ने भाग लिया। इन देशभक्तों को विभिन्न श्रवधि के लिए जेल तथा चुर्माने की सजा द्वारा दंडित किया गया।

१६४२ का 'भारत छोड़ो' श्रान्दोलन-भारतीय इतिहास में १६४२ की देशव्यापी क्रान्ति एक महत्वपूर्ण घटना है । महात्मा गान्धी के नेतृत्व से भारतीय जनता ने इस महान् क्रान्ति से भाग लेकर अपने त्याग श्रीर राष्ट्रभेम का परिचय दिया। = श्रगस्त को 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् एक बड़े आन्दोलन का आरम्भ हुआ । ६ अगस्त को महात्मा गान्धी तथा कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद देश में व्यापक ज्ञोभ फैल गया। जनता विदेशी सत्ता को समूल नष्ट करने पर तुल गई। देश में जगह-जगह सरकारी इमारतों तथा रेल-तार श्रादि यातायात के साधनों को नष्ट करने की योजनाएँ कार्यान्वित की जाने लगीं । ब्रज के मुख्य केंद्र मथुरा नगर तथा अन्य स्थानों में नवयुवकों की टोलियों ने तोइ-फोइ का कार्य शुरू कर दिया। १ अगस्त से लेकर २८ अगस्त तक यहाँ क्रान्ति की लपटं फैली रहीं । विदेशी शासन ने क्रान्तिकारियों को कठोरता के साथ गिरफ्तार करना श्रारम्भ कर दिया। वृंदावन में २८ तारीख को लच्मण नामक वीर क्रांतिकारी शहीद हुआ। अन्य अनेक लोग भी वृंदावन गोलीकांड में घायल हुए । सर्वत्र दमन का तायडव नृत्य दिखाई पड़ने लगा । अगस्त का श्रंत होने पर बड़ी क़रता से शान्ति स्थापित की जा सकी। इसके बाद जबर्रस्ती जुर्माने वसूल किये जाने लगे। इसी समय भयंकर मलेरिया का प्रकोप हुआ, जिसके कारण वृन्दावन तथा अन्य स्थानों में जनता को बड़े कष्टों का सामना करना पडा।

स्वतंत्रता प्राप्ति — १६४४ ई० में महात्मा गान्धी तथा अन्य नेताओं को जेल से मुक्त किया गया । बृटिश सरकार की ओर से अब सभी प्रकार की प्रतिकृत परिनिधितियों को देखकर भारत को स्वतंत्र करने की बात चलाई जाने लगी। १६४६ ई० में इंग्लैंड से जो कैबिनेट मिशन श्राया उसने इस संबंध में श्रपनी योजना प्रस्तुत की। गंभीर विचार-विनिमय के बाद १४ श्रगन्त, १६४७ ई० का दिन आरत को स्वतन्त्र करने का दिवस निश्चित किया गया। यह स्वतन्त्रता भारत को श्रानिनत बिलदानों के बाद प्राप्त हुई। श्रंशेंज चलते-चलते इस देश को सास्प्रदायिक ज्वालाश्रों में जलता हुश्रा छोड़ गये और इस महान् देश के दो दुकड़े कर बिदा हुए!

मेदी दृष्ट स्टब्हा— विदेशी सरकार की साम्प्रदायिक नीति के फल-स्वस्प ग्रंत में त्रज भी पारस्परिक भगड़ों से न बच सका। स्वतन्त्रता के लिए योपित तिथि से कुछ मास पूर्व मधुरा, भरतपुर, ग्रलवर तथा गुड़गाँव में निवास करने शाले मेवों को भड़काया गया। साम्प्रदायिक विदेष के इस प्रकार उभड़ने का फल ग्रच्छा नहीं हुग्रा। मेवों के विरोध में त्रज के जाट, ग्रहीर, गूजर ग्रादि लोग खड़े हो गये। कोसी के समीप कामर नामक स्थान में तथा गाँठौली, नौगाँवा, डीग, नगर ग्रादि स्थानों में भयंकर मारकाट हुई। ग्रंत में ग्राधकांश मेव ग्रपने स्थानों को छोड़ कर ग्रन्यत्र चलं गये ग्रौर तभी भगड़ा शान्त हो सका। त्रजमूमि के इतिहास में यह पहला ग्रवसर था जब कि साम्प्रदायिक कटुता का इतने भीषण रूप में प्रदर्शन हुग्रा। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद जब स्थिति सँभली तब बहुत सं गेव-परिवारों को पुनः ग्रपने स्थानों पर लाकर बसा दिया गया। बृटिश शासन की समाप्ति से ज्ञज्ञमूमि के निवासियों में साम्प्रदायिक कटुता ग्रौर कलह की भी समाप्ति हो गई ग्रौर विभिन्न धर्मी ग्रौर सिद्धान्तों के ग्रमुयायिशों में उसी प्रकार मिलजुल कर रहने की भावना बढ़ी जिस प्रकार वे शताब्दियों पहले से रहते ग्राये थे।

#### अध्याय १४

### स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्

११ अगस्त, १६४७ ई० का दिन ब्रजभूमि ही नहीं, सारे भारत के इतिहास में एक महान् दिवस हुआ। इसी दिन एक लंबी अवधि की दासता में छूट कर भारतवासियों को स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में साँस लेने का मौका मिला। अन्य प्रदेशों की तरह ब्रज की जनता में भी इस दिन असीम उछास था। ब्रजवासियों में ११ अगस्त को इतना अधिक आह्राद था जितना संभवतः कंस के उत्पीडन से छुटकारा पाने के समय में भी न रहा होगा। स्थान-स्थान पर तिरंगा मंडा लहराने लगा, दीपमालिकाएं सजाई गई और छोटे-बड़े, अमीर-गरीब सभी के हृदय एक नये आनंद और उत्साह से तरंगित हो उठे। शताब्दियों की परतन्त्रता के बाद ब्रज की जनता ने अपने को स्वतंत्र नागरिक के रूप में पाया। ११ अगस्त उसके लिए बंधन-मुक्ति का, निर्माण का और नवीन चेतना का संदेश लाया। स्वतन्त्र भारत के इतिहास में इस दिन का महत्व निस्संदेह सर्वोपरि रहेगा।

त्रज में श्रग्णार्थियों का आगमन—परंतु इस मुक्ति-दिवस के साथ हृदय को दहलाने वाली घटनाएं भी जुड़ गईं। ये घटनाएं देश को दो भागों में विभाजित करने का परिणाम थीं। पश्चिमी पंजाब से हिंदू तथा पूर्वी पंजाब से मुसलमान बड़ी संख्या में स्थानांतरित हुए। साम्प्रदायिक संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण जो भयंकर मारकाट और धन-जन की बर्बादी पंजाब तथा कुछ अन्य प्रदेशों में हुई वह हृदय-विदारक है! पंजाब, सीमाप्रान्त और सिंध के बहुत से विस्थापित लोग उत्तर प्रदेश में आ बसे। मथुरा, वृन्दावन तथा व्रज के अन्य स्थानों में बड़ी संख्या में ये शरणार्थी लोग आकर आवाद हुए। प्रदेश की जनिवय कांग्र स सरकार द्वारा उनके लिए समुचित व्यवस्था की गई। शरणार्थियों के प्रश्न के अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५ ई०) के कारण महाँगाई आदि की जो विकट समस्याएं उत्पन्न हो गईं थीं उनका बड़े धैयं और साहस के साथ शासन द्वारा सामना किया गया। इन समस्याओं के सुलक्ताने में जनता का सिक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। ३० जनवरी, १६४८ ई० को महात्मा गान्धी की दिश्ची में हत्या कर दी गईं, जिससे सारे भारत के साथ

इज प्रदेश भी शोक में निमन्न हो गया। राष्ट्रपिता की भस्मी बज में भी लाई गई ब्रौर यहाँ यमुना के पवित्र जल में विसर्जित की गई।

मतस्य राज्य का निर्माण भारत के स्वाबीन होने के बाद देश के विभन्न राजवाड़ों में भी स्वतन्त्रता की लहर तेजी से उठी। कई रजवाड़ें १६४७ ई० में ही भारत में मिल गये। देश के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार बल्लभभाई पटेल ने बड़ी कुशलता और दूरदर्शिता से भारत के कई लोटे-छोटे राज्यों को मिला कर उनके संघ बना दिये। १७ मार्च, १६४८ ई० को भरतपुर, श्रलवर, धौलपुर और करौली को मिला कर मन्त्य राज्य की स्थापना की गई। इस नये राज्य के श्रिवकारियों ने जनता की भावनाओं के श्रनुरूप विविध चेत्रों में श्रनेक श्रावरयक सुधार किये। बाद में राजायान वा बड़ा प्रदेश निर्मित होने पर मत्त्य राज्य को भी उसी के श्रतर्गत कर दिया गया।

नया संविधान श्रीर निर्वाचन २६ जनवरी, १६५० ई० को भारत का नया संविधान स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार भारत को एक गण-राज्य घोषित किया गया। इस गणराज्य की भाषा हिन्दी मान्य हुई।

नये संविधान के अनुसार १६४१-४२ ई० में केन्द्रीय तथा प्रारेशिक विधान सभाओं के लिए निर्वाचन हुए। उत्तर प्रदेश तथा अन्य कई प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत आया और उन प्रदेशों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ध्यापित हुए। निर्वाचनों के बाद डा० राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपति तथा पं० जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधान मंत्री हुए। उत्तर प्रदेश में पं० गोविंदवल्लभ पन्त की अध्यत्तता में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। ब्रज प्रदेश से कई जन-सेवक केंद्रीय लोकसभा तथा प्रादेशिक विधान-सभाओं के लिए निर्वाचित हुए।

वर्तमान बज में छोटी-मोटी राजनैतिक हलचलें जारी हैं। इस समय यहाँ जिस संगठन का प्राधान्य है वह कांग्रेस है। अन्य प्रमुख राजनैतिक दल प्रजा समाजवादी, जनसंघ, रामराज्य-परिषद् तथा साम्यवादी हैं।

'ब्रज श्रांत' के निर्माण का प्रश्न—११४३ ई० के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रश्न सामने जाया गया। प्रादेशिक विधान-सभाइयों की भी एक बड़ी संख्या द्वारा इसका समर्थन किया गया। इन्न लोगों ने यह सुभाव रखा कि प्रदेश के दो भाग किये जायें श्रीर पश्चिमी भाग का नाम 'ब्रज प्रदेश' रखा जाय। उस नये प्रदेश में उत्तर प्रदेश के ब्रजभाषा-भाषी चेत्र के ब्रजलावा राजस्थान के उस भाग को भी मिलाने की बात कही गई जो कुन्न

दिन पहले 'मत्स्य राज्य' कहलाता था। परंतु नव प्रान्त-निर्माण का यह आन्दोलन आगे न बढ़ सका। अनेक प्रभावशाली नेताओं तथा अज की प्रमुख साहित्यक एवं सांस्कृतिक संध्या अज साहित्य मंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश के दुकड़े करने का विरोध किया गया। मंडल ने कुछ लोगों की इस माँग को भी असामयिक बताया कि उत्तर प्रदेश की आगरा, मेरठ और रहेलखंड कमिश्निरियों के जिले वर्तमान दिखी राज्य के साथ मिला दिये जायँ। उत्तर प्रदेश प्राचीन 'मध्यदेश' का विकसित एवं संगठित रूप है और वर्तमान रिस्थितियों में उसके किसी भाग को भाषा के आधार पर अलग करना वान्कनीय नहीं प्रतीत होता।

अत की नविनिर्माण—स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद ब्रज में राजनैतिक चेतना के विकास के साथ उसके आर्थिक एवं सांस्कृतिक नविनर्माण की श्रोर भी शासन और जनता का ध्यान गया है । जमींदारी-उन्मृलन नई भूमि-ध्यवस्था, सिंचाई और यातायात के साधनों में सुधार, राँवों में पंचायतराज का पुनर्गठन, हरिजन-उद्धार आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे जनता की आर्थिक एवं सामाजिक दशा में सुधार हुआ है । पंचवर्षीय योजनाओं में जीवन-स्तर को ऊँचा करने एवं वर्त मान समस्याओं को सुलक्षाने के विविध उपाय हैं, जो कार्यान्वित किये जा रहे हैं। संत विनोबा भावे द्वारा प्रचारित भृदान-यज्ञ में ब्रज प्रदेश का कियात्मक योग रहा है।

सांस्कृतिक दृष्टि से ब्रजभूमि का स्थान भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन प्राचीन साहित्य में तथा यहाँ आये हुए विदेशी यात्रियों के लेखों में मिलता है। ब्रजकी वनश्री की रचा की आर स्वतन्त्र भारत की लोकप्रिय सरकार का ध्यान जाना स्वाभाविक था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने संवत् २०९० (१६५३ ई०) की जन्माष्टमी के पावन पर्व पर गिरिराज गोवर्धन से वनमहोत्सव का श्रीगणेश किया। गोवर्धन पर्वत के चारों और यात्रा-पथ के किनारे खायादार वृच्च लगा दिये गये हैं; साथ ही गोविंद कुन्ड—जैसे सांस्कृतिक स्थानों को पुष्पित वृच्चाविलयों से सुशोभित किया गया है। मथुरा-वृन्दावन सदक पर तथा ब्रज के श्रन्य श्रनेक स्थानों पर भी वृच्च लगाये गये हैं। ब्रजमंडल के श्रनेक प्राचीन वनों को वृटिश शासन-काल में काट कर समाप्त कर दिया गया था। कुछ कदम-खंडियाँ ब्रज के प्राचीन वनों की स्मृति श्राज भी संजोये हुए हैं। इनके संरच्चण का तथा नये वृच्चों के लगाने का कार्य शासन

तथा जनता के द्वारा किया जा रहा है । अज साहित्य मंडल के प्रथतों के फलस्वरूप कई पुरानी कदमखंडियों को कटने से बचाया जा सका । राजस्थान की श्रोर से अज में मरुभूमि के बढ़ने का जो लगातार प्राकृतिक क्रम चल रहा है उसे रोकने के लिए मथुरा और श्रामरा जिले में श्रधिक से श्रधिक वृच लगाने की योजना कार्यान्वित हो रही है । इस संबंध में उत्तर प्रदेश के उपकृषि-मंत्री श्री जगनप्रसाद रावत तथा मथुरा के भूतपूर्व जिलाधीश श्री राजा रायसिंह के प्रयत्न सराहनीय कहे जायंगे ।

कटरा केरावदेव का पुनरुद्धार— कटरा केशवदेव को भगवान् कृष्ण का जन्म-स्थान होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ समय-समय पर श्रनेक विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। श्रीरङ्गजेब ने वीरसिंहदेव द्वारा निर्मित श्रंतिम मंदिर को तोड़ कर उसके श्रागे के भाग पर मिरजद बनवा दी। शेष भाग भग्नावस्था में छोड़ दिया गया। उसके बाद बहुत समय तक यह स्थान उपेचित दशा में पड़ा रहा। १८१४ ई० में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कटरा केशवदेव की भूमि का नीलाम कर दिया गया। उसे बनारस के राजा पटनीमल ने खरीद लिया। राजा पटनीमल जन्मस्थान पर भगवान् श्रीकृष्ण के मंदिर का पुनर्निर्माण कराना चाहते थे, परंतु उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। उनके उत्तराधिकारियों से श्री जुगलिकशोर विहला की सहायता से महामना पं० मदनमोहन मालवीय ने इस जमीन को ए फर्वरी, १६४४ ई० को खरीद लिया। श्रनेक कारणों से मालवीय जी के जीवन-काल में भी श्रीकृष्ण-स्मारक के निर्माण का कार्य पूरा न हो सका।

मालवीय जी की इच्छा के अनुसार श्री जुगलिकशोर बिहला ने १६४१ ई० में 'श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-दृश्ट' की स्थापना की, जिसके अध्यच श्री गणेश वासुदेव मावलंकर बनाये गये। दूस्ट का मुख्य उद्देश्य श्रीकृष्ण-स्मारक का निर्माण करके कटरा वेशवदेव का पुनरुद्धार करना है। दूस्ट का अभीष्ट है कि इस पावन स्थान पर एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाय जो भारतीय धर्म श्रीर दर्शन के केन्द्र के रूप में विकसित हो श्रीर जिसके द्वारा विविध धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की ब्यवस्था के साथ गीता के संदेश का प्रचार किया जा सके। उक्त स्मारक को एक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के रूप में बनाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण के सार्यभीम जीवन-दर्शन से अनुप्राणित हो।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्मस्थान की श्रद्याविध उपेचित भूमि को स्वच्छ श्रीर समतल करने का कार्य श्रारंभ किया गया। स्वामी श्री श्रखंडानंद सरस्वती के द्वारा १४ श्रक्टूबर, १६४६ ई० के दिन जन्म-स्थान पर श्रमदान का श्रीगगोश किया गया श्रीर उस दिन से यह कार्य उत्साहपूर्वक श्रागे बढ़ाया गया। मधुरा नगर के श्रनेक सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रों श्रीर विद्यार्थियों ने जन्मस्थान पर श्रमदान का कार्य किया। उनके उद्योग से इस भूमि का रूप बहुत-कुछ सुधारा जा सका श्रीर 'कृष्ण-चबूतरा' तथा उसके श्रास-पास की भूमि पर विविध उत्सवों श्रीर समारोहों के लिए सुगमता हो सकी। बज साहित्य मंडल द्वारा पिछले कई वर्षों से इस स्थान पर श्रीकृष्ण-मेले का श्रायोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

भारत के राजनैतिक इतिहास में बज का जो गौरवपूर्ण स्थान रहा है उसका परिचय पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है। सांस्कृतिक चेत्र में बजभूमि ने जो महान् योग दिया उसका विवरण प्रस्तुत प्रंथ के अगले खंड में दिया जायगा।

## परिशिष्ट प्राचीन यादव वंश-तालिका

[ अंक पीढ़ियों के सूचक हैं ]

पौराणिक विक्रणों के आधार पर पार्जीटर ने अपने अंथ 'ऐंश्यंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन' में विभिन्न प्राचीन राजवंशों की तालिकाएं तैयार की हैं। उनमें से यादव वंश-वृत्त यहाँ दिया जाता है—

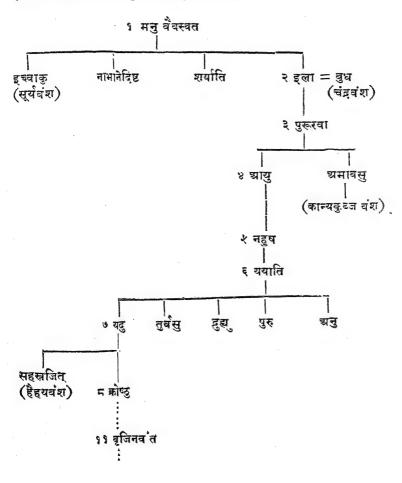

```
१४ स्वाहि
१७ हशद्गु
३६ चित्रस्थ
२० शशविंदु
|
२१ पृथुश्रवस्
२२ इंतर
ः
२४ सुयज्वा(या सुयज्ञ)
६६ उशनस
:
२  शिनेयु
...
३  मरुत्त
...
३२  कम्बलबर्हिस्
२४ रुक्मकवच
३६ परावृत
३८ ज्यामघ
ः
४० विद्र्भ
४२ कुनित
```

४४ निवृति ४४ विद्रथ ४६ दशाई ४७ व्योमन थम जीमृत ४३ विकृति २० भीमस्थ **४१ रं**थवर ४३ दशस्य **२४ एकर्शरथ** २१ शकुनि **४६** करम्भ **१८** देवरात २६ देवचेत्र ६० देवन ६१ मधु ६२ पुरुवश ६३ पुरुद्वंत ६४ जंतु या अम्शु ६४ सत्वंत



# पुस्तक में प्रयुक्त संकेत-सूची

स्र = स्रध्याय

स्रथवं = स्रथवं वेद

स्राकें = स्राकें स्रोलॉ जिकल

हं = ईस्वी

उत्तर = उत्तर कांड

उपनि = उपनिषद्

काठक सं = काठक संहिता

छांदोग्य = छांदोग्य उपनिषद्

जि = जिल्द

जि = जिल्द

जि = दिन्नण

पश्च = पश्चपुराण

(इसी प्रकार श्रन्य पुराण-नाम भी समके जायेँ) शुद्धि-पत्र

|                | •           | 3, 0, ,               |                     |
|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| पृष्ठ          | पंक्ति      | त्र <b>शु</b> द्ध     | शुद्ध               |
| २              | 3 3         | कस्रीज                | कनौज                |
| 2              | २२          | हस्थिनापुर            | हस्तिनापुर          |
| ર              | २३          | हारिक                 | हारिकं              |
| 30             | २०          | मिक्सनिकाय            | मज्भिमनिकाय         |
| <sup>9</sup> ३ | १३          | बदाऊंनी               | बदायूं नी           |
| <b>६</b> ६     | 3.8         | बढ़े                  | बढ़े                |
| 3 =            | 2           | द्वारिका              | द्वारका             |
| २ १            | २=          | ३म                    | ३ - म               |
| ३२             | 34          | सृतिका                | मृत्तिका            |
| ३८             | <b>१</b> २  | ससभा                  | समभा                |
| 84             | २ १         | महभानि <b>ः</b> क्रमण | महाभिनिष्क्रमण      |
| € o            | २०          | त्तर                  | उत्तर               |
| ६०             | २३          | १ (फुटनोट)            | 2                   |
| 300            | श्रंतिम     | स्वततंत्रता           | स्वतंत्रता          |
| 832            | फुटनोट १४   | इन पावर               | पावर इन             |
| 3 = 3          | श्रंतिम दंश | ा को न विगड़ती हुई    | बिगइती हुई दशा की न |
| १८६            | २४          | कु भेर                | कुम्हेर             |
|                |             |                       |                     |

# नामानुक्रमणिका

अ

र्ग्रंग (राज्य) २६, ४३, ४८, ६३, ६८, १०८ श्रंतर (राजा) २० श्रंतर्वेदी १०४ श्रंतलिकित (यूनानी शासक) ७३ श्रंघक (वंश ) १४, १६, २४, ३६, ४६, ४४, ४५, ६५ श्रंबरीष टीला ७८ श्रंबाला १६ श्रंशुमान ४३ श्रंसारी, डा० २३० श्रकबर (सम्राट) १५०-५६, १६४, १७१, १७२, १६२, २०० श्रकवर (शहजादा) १६४ अक्र ३७, ४०, ४६, ४८ श्रखंडानन्द सरस्वती २३७ श्रावली (पर्वत) ४ ग्रगरवाँ १६४ श्रयवाल, वासुदेवशरण ४८, ६४ अग्निदेश (कराशहर) ६० श्रग्निमित्र ७३, ७६ श्रवासुर ३३ अच्युत ६६, १०३ अचलसिंह २३१ अञ्जेरा २२६ श्रजदेव ७८ : श्रजमेर ८०, ८४, १०१, १३३, १३६, १४८, १६८, १८०, १८४, १८४, २१३

**अजातशत्रु ६८**ं श्रजित जाटं १६६ त्राजीतसिंह १६८, १७७, १७८ श्रजीमुल्ला २१६ **अड़ींग ६, १६४. २१४, २२६** त्रतरंजी खेड़ा १२२ श्रदिलखाँ १४८, १४६ अदीनावेग १६० श्रविसीमकृष्ण ६० श्रनंगपाल १३४ ग्रन्ताजी १८७ अत्रेंजी १७१ अनन्तदेवी १११ श्रनन्तराम २३१ श्रनिरुद्ध ४३, ६२ अनु १७ त्र्यमूप (राज्य) १०८ त्रानुपशहर ४, ११२, १६० श्रफगानिस्तान ६४,८८, ६३, १२६. १३७, १८०, १८२, १८४, १८६, 225 श्रफरासियाद्याँ १६७-२०१ श्रक्रीका १२६ श्रब्दुन्नवीखाँ १६०, १६१, १७३ अब्दुल्ला १४० श्रब्दुल हादी २२७ ग्रब्बास १४७ ्र श्रञ्जलकासिम १४८ श्रबुलफजल १३, १४१, १७१ श्रबुहोल ५३ श्रमयसिंह १८३, १८४

ग्रभिमन्यु ४६ ग्रम्शु २० श्रमरावती नगरी ६४ श्रमावस् १६ श्रमीरखाँ २१६ श्रमृतकुँवर २१४ श्रमृतसर २१३ श्रयसि कमुद्दय (कंबोजिका) ५१ त्रयोध्या ६, १६-१८, २०, २२,२३, ऋश्वनेधदत्त ६०, ६१ ७४, ७४, ७७, १६, १०३, १०६, 905. 908 अर्जुन ३२, ६६-६८, ४०, ४४,६२, 924 अर्जुनायन ७८, १००, १०१, १०३ असिकुएडा घाट १३८ अर्त ५१ ग्रास्य १२६ श्ररिष्ट ३६ ऋल्तमश १३७ श्रक्तेकर, अनंत सदाशिव ६४, ६६, 88, 909 श्रल उतवी १२, १२०, १२१ श्रलबेरुनी १३, १२०, १३२ श्रलमसूदी १२८ त्रालवर १६६, २०६, २३३, २३४ श्रलाउद्दीन १३७, १३८ श्रिलिन १६ त्रालीगढ़ ४, ४, १⊏२, १६६, १६७, २००, २०१, २०४, २०६, २०८, २०६, २१४, २१८, २१६, २३१ श्रलीबहादुर २०४ त्रलीसुहम्मद् १८२ श्रवंतिपुत्र ६६, ६८

ऋवंतिवर्मन् ११८ श्रवन्ती (राज्य) १७, ४०, ६४, ६६, श्रवध १८४,११४,२०१,२०८,२१६ श्रविस्थल ग्राम ४० श्रारमक ४६, ६६ ग्रश्वघोष ८८, ८१ श्रश्वत्थामा ६१ ग्रशोक ६१, ७०, ७३, १०३, १२३, 358 असई २०६ असनी १३६ असितंजना नगरी ६६ श्रसीरिया ४३ श्रसुर ६१ त्रहमद्नगर १६७ ग्रहमदशाह ग्रव्हाली १८२, १८७, 3=8-33 श्रहिच्छ्त्रा २, ४, ६०, ७७ अहिल्याबाई १८६, २०६, २०७ ग्रा चांघ्र (वंश) ७३, ७७, ७६ आंध्र (देश) ६४, ११८ व्यांवला (नगर) १८२

ग्राइन-इ-ग्रकबरी १७१ श्राक्टरलोनी २१४ श्राक्सस नदी ६६ श्रागरा २, ४, ८, ७२, ७३, ६७, १०१, १२३, १४०, १४४-४७, १४०-४१, १४४-१६०, १६२\$ \( \), \$ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \

श्चागरा नहर २२३ श्राजम १६७ श्राजमगढ २०८ श्राजमपुर सराय १३८ भ्राटविक १०३ भादमखाँ १४१ आदिकेशवघाट १३३ आन्यौर ६ श्रानन्द १०८ त्रानन्दीप्रसाद सौबे २२६ आनर्त ४१ श्रानव २० आभीर १०३ श्राम्बेर १४२, १४३, १६२, १६६, 388 श्रायु १६, १८ त्रायुक्तक ११६ श्राद्वेक ७६ श्रार्यसमाज २२४ श्रायीवर्त २६, ४६, ६६, १०३,११० आरा ६१ आलमगीर द्वितीय १८३,१८६,१६० भालापुर १७१ आसन्दीवन्त ६० आसफजाह १८०

श्रासाम २६, ४०, ४३

श्राहुक १६, १८

3

इंडियन नेशनल कांग्रेस २२६ इतिजासुद्दीला १८३, १८४ इन्द्र (देवता) ३४ इन्द्र तृतीय (राष्ट्रकृट) १२८ इन्द्रपुर ११२ इन्द्रप्रस्थ २, ४६-७, ४०, ४४, ६२ इन्द्रमित्र ७७ इच्चाकु १६ इङ्गलैंड १४६, २२३, २२६, २६३ इटावा ४, १४४, १८२, १८४, १६४, २०८, २१४, २२६ इतवारखाँ १५७ इब्न असीर १३४ इबाहीम लोदी १४१, १४२, १४२ इब्राहीस शाह १४८ इमाद् १८३, १८४, १८६, १८७, इरादतखाँ १४६ इला १६ इलाहाबाद ६०, १०३, ११२, १६०, १६७, १७६, १८४, २०८, २१४ इसमाइल बेग २०२, २०३ इस्लामखाँ १४० इस्लामशाह १४८, १७१ इस्लामाबाद १६३

\$

ईरान ६३, ११४, १२६, १८० ईलियट १३ ईशानवर्मन् ११४, ११६ ईस्टइंडिया कंपनी २०६,२११,२१६, २२१, २३७ ईसापुर ६०

उ उग्रसेन २४, २६, ४१, ४४, ४२,

४७, ६२ उज्जयिनी (उज्जैन) ४२, ६४, ६८, ७४, ८४, ८४, ६६, १०१, १०६ उजबेग १४० उक्तियानी २२८ उड़ीसा २६, ४०, ७४, १२०, १६४, 305 उत्तमदत्त ८४ उत्तर प्रदेश २३४, २३४ उत्तर मधुरा ६६ उत्तरा ४६, १२० उद्यपुर १६२ उदयसिंह १५१ उपगुप्त १२२, १२४ उपिंतरवर १०७ उपसागर ६६ उपहारवन ३ उमरावगीर १६८, २०१ उर्वशी १६ उलगर्ली १३८ उशनस् २० उशीनर ६४, ६६

ऊ

उषवदात (ऋषभदत्त) ८४

ऊँचा गाँव ६ ऊषा ४३ ऊषीमठ ४३ भ

ऋषिक तुरुष्क ८६

Ų

एकदशस्य २०
एटा ४, ४१, १८२, २१४, २३१
एरण ११४, ११४
एरियन १२, ७०
एलन, जे० ७७, ७८, ८२, ८३, ८४
एलफिन्स्टन २१८

ऐ

ऐजेज ८०

श्रो

श्रोखामण्डल ४२ श्रोमा, गौरीशंकर हीराचंद १६२

श्रौ

श्रीरङ्गजेब ३०, १४४, १४६, १६०-६४, १६७, १७३, १७४, २३७

<u>ar</u>

कंक ४१
कंकाली टीला पर, १२४, १२४
कंवरिमयर २१४
कंवोज ६४, पर
कंस १०, २४, २६-३१, २७, ३६४२, ४४, ६६, २३४
कंस किला १४४
कड़वाहा राजपूत १४४
कटक १३४
कटरा केशवदेव ३०, ७१, ७२, पर, १०७, १३४, १३७
कडफाइसिस प६, प७

कन्द्हार ६६, ५६ कन्हावा १४६ कनिंघम, अलेक्जंडर ७, ७१, ७२, ७७, ८०, ८४, १२३, १२४ कनिष्क ८५-६२, १००, १०४ कनिष्कपुर ६२ कनौज २, १६, २०, ७०, ६६,११४, ११८-२१, १०४, १२७, १३१, १३३, १३४, १३६, १३६, १६२ कपिलेश्वर १०७ कबीर १४२ कम्पिल २, ६० कम्बलबहिंस २० कमुइय (कंबोजिका) ८१, ८२ कमौली १३४ करंभ २० कर्ण ४८, ४१ कर्नाटक १३४ करनाल १८० करबन ४ कराशहर (दे॰ अग्निदेश) करौली ३, १२३, २०६, २३४ कराव १८, ७७ कल्मद् ६० कलहरा ६०, ६१, १२५ कलचुरि वंश ११८, १३३ कलिंग २६, ४३, ४६, ६४, ६६, ७४, १०८, १३७ कलुइ ८१ कृवि, क्रैब्य ६० कृत ५४ कांची १०३

कांतिपुरी ६५, ६६ काँकड़ोली १६२ काक १०३ काटन, कर्नल २१६ काठियावाड़ ६४, १२७ कात्यायन ११७ कात्यायनी देवी ३४ कान्हा नरूका १६६ कानपुर १८२, २०८, २१६ काबुल ६६, ७६, ८६, ६१, १६४ काम्यकवन या कासवन (दे० कामां) 88, 80, 983 कामदत्त ८४ कामबख्श १६० कामर २३३ कामराँ १४६ कामां (दे० काम्यकवन) ६८, १६७, १६८ कामेश्वरनाथ २३० कार्नवालिस २१३ कार्तवीर्य १८ कार्तिकेय १०० कालयवन ४३-४५ कालिंजर १४८ कालिंदी (कृष्ण-पत्नी) ४३ कालिदास ८, १०, २३, ७४, ७६, १०८, १०६, ११७ कालिय या कालिक (नाग) ७१ कलिसपुर ७३ काली सिंध (नदी) १२३ कावेब १२४ कारमीर ८८, ६२, ६३, १०४, ११४, १४६, १३३

काशगर ८=, ६० काशी १८, २६, ४०, ४६, ६३,६६, ६८-७०, ६७, ११३, १३३ काशी विश्वविद्यालय २३१ कासगंज २०१ किदार कुषाण ६३ किया खाँ १५०, १५१ किशनगढ़ १६२ कीथ, ए० बी० १, २८ कुं जिबहारीलाल २२६ कुँजरू, हृदयनाथ २२८ कुंडिनपुर ५२ कुन्ती २० कुंभीनसी २१ कुश्णिंद ८३, ६४, १००, १०१, १०६, ११४ कुतुबुद्दीन ऐबक १३६ कुनाल ७३ कुब्जा ४० कुबेर ३२, ११० कुवेरनागा ६६, १०६ क्रमहेर १८३, १८५-८७, १६३,१६४, १६८, २०१ कुमायूँ ४२, १८२, १८४ कुमारगुप्त १०१, ११०, १११ क्रमारदेवी १०२, १३४ कुमारिल ११७ कुमुद्वन ७ कुरु २, १६, ४४, ४६, ६४, ६६,६६ कुरुचेत्र १६ कुवलय हाथी ४० कुबिंद ४०

कुषाण वंश ११, १४, ८६,८७, ६२, £3, £4-£6, 900, 909, 903, १०४ कुशस्थली ४१ कुशीनारा (कुशीनगर) ६४ कुसुमध्वज ७५ कुसुलक ८०, ८४ कूची (कृचार) ६० कृट ४१ कृत्वचन्द १३०, १३२ कृतवीर्य १८ कृथभीम २० कृष्ण ८, १४, २४, २७–३१, ३४– **\$**□, ६२, ७१–२, ७४, □३, ६७, ११३, १३१-३२, १४४, २०४ कृष्णचंद्र, प्रो० २३१ कृष्णा चब्तरा २३८ कृष्णापुर ७२, ७३ केक्य ६४ केरल १०३ केशव (दे० वृ.च्स) केशवदेव, केशवराय १५७, १६१, १६२, १७३, १७४ केशवपंत २०१ केशवपुरा, केशवपुर १२, ७८-७३ केशिन ६० केशी (दैत्य) ३८ केसरीसिंह १६४, १६७ कैथोलिक चर्च २१४ कोंच २१२ कोइल या कोयल (दे० अलीगढ़) १४४, १४८, १६०, १७१, १७२, २०६, २०५

कोइला भील ४ कोक्कुक ६० कोटवन ६, १६६, १६७ कोटलगढ़ ४३ कोटा १०२, ११८, १६२ कोष्ट्र १०३ कोडीनार ४२ कोशल २६, ४३, ४०, ६३-६६, ६४, ११३ कोसी १६२, २१४, २१६, २१८, २२६, २३२ कोच्छु १६ कौटिक्य १, ६६ कौरव ४८ कोशाम्बी ६०, ६४, ७०, ७७, ८६, ६०, ६३-६४, १०१ कौशिक २० क्लीसोबोरा (दे॰ केशवपुरा) चहरात शक ८४

ख

खंगारोत १६६
खंडेराव १८४, १८६
खंडेराव १८४, १८६
खंडोंबी परगना १७२
खरपरिक १०३
खरपह्यान ८६
खरोष्ठी बिपि ८१, ८६
खनसस ८१
खांडववन ४७
खानजहाँ १६४
खानदौरान १६६, १७६
खारवेख ७४
खुसरो (गजनी का शासक) १३४

खैबरदर्स १०४, १८२ खोतन ८८, ६०

बा

गंगा नदी ४, १७, २२, ६०, ६१, Zo, 88, 908, 908,992,929, १४४, २२१ गंगा नहर २२६ गंगा मन्दिर २२३ गंगाप्रसाद, वकील २२७, २२६ ग्वालियर ८०, ६७, ११४, ११४, १२३, १४०, १४४, १४७, १७१, १७३, १७६, १८०, १८७, २०६, २१२, २१३, २१७, २१८ गजनी १३२ गढ़वा ११२ गढ्वाल ४३ गरापति नाग १७, ६८, १०३ गराशिशा गाँव ८४ गर्ग (गर्गाचार्य) ३१, ४२ ग्रहवर्मन् ११८ गाँठोली २३३ गांधार २०, ६४, ८०, ६२, १०४, 335 गांधीपार्क २२६ गाज़िउद्दीन १८० गाजीपुर १११ गाहड्वाल वंश ११, १३१, १३३, १३४ ब्राउज १२४, १३१, १४३, १४७, १६२, १७४, २१०, २१६, २२१-28 गिडवानी, श्राचार्य २२८, २३०

गिदं ३ गिरनार (गिरिनगर) ११२ शिरिव्रज ४८ ग्रियर्सन २८ गन्दवन ६६ गुडगाँव ६०, १००, १६१, २१७, २१६, २३२ गुजरात ४१, ६४, १०६,११६,१३६, १३८, २०६ गुगाक ४० गुप्त वंश ११, १६, १८-१०१, ११३ गुर्जर (गूजर) ११, ११८, १२६ गुर्जर-प्रतीहार १२६ गुरुकुल विद्यालय, वृन्दावन २२८ गुलामकादिर २०२-२०४ गुहा बिहार ८२ गहिल ११६ गोकर्णेश्वर ८७, ११ गोकला जाट १६१-६४ गोकुल १, ३०, ३१, ३३, ३७, ४२, ४६, १४३, १४२, १४८, १८६, 290 गोकुल पतिसिंह २२२ गोदावरी नदी १६, ६४ गोदावरीदेवी २३१ गोन्डोफरस ८० गोनद् ४३ गोपराज ११४ गोपालगढ १६७ गोपालदास, सेठ २३० मोपालपुर ६

गोपालभाऊ २०६

गोपाललालजी, गोस्वामी २२७ गोपीनाथ २२४ गोमन्त पर्वत ४४ गोमित्र ७७ गोरखपुर २०५ गोवर्धन (नगर) १४३, १६३, १६४, २१२, २१६, २२६ गोवर्धन, गिरिराज ६, म, १०, २२, ६६, ३१, ३३, ३४, १०५-१०, १४३, १४८, १६६ गोवा १४४ गोविन्द (राष्ट्र क्टराजा) १२७ गोविन्दकुएड ६३६ गोविंदचन्द्र (गाहड्वाल) १३१,१३३, गोविंददास, सेठ २१७ गोविंददेव मन्दिर १४३,४६२, २२४, गोविंदसिंह, राजा २१७ गोहद १८४ गौड़पाद ११७ गोतमीपुत्र १८ घ

घटोस्कच १०२ घन भ्रानन्द १८१ घोर श्रांगिरस २८ घोष, बी० ८४ घोषवसु ७६ घोसुरडी ७४

ਚ :

चंगेजलाँ १३७ चंडप्रद्योत ६४, ६८

चंद्रल-मंद्रल बगीची १०६ चंद्रगुश मौर्य ६६ चंद्रदेव १३३ चंदावर १३६ चंदेल वंश १२६, १३४, १३६ च्यवन १८, ६० चक्रपालित ११२, ११३ चक्रवर्ती, वसंतकुमार २३१ चकायुध १२७ चतुर्वेदी, कैलासनाथ २३० चतुर्वेदी, जुगलकिशोर २३१ चतुर्वेदी, मदनमोहन २२६ चतुर्वेदी, राधामोहन २३१ चन्द्रगुप्त (विक्रमादित्य) ६६, १०२-€, 990, 998 चन्द्रमा १६ चन्द्रवर्मन् १०३ चन्द्रावली देवी २३१ चन्द् गूजर ११६ चम्बल (चर्मण्वती) १७,१०४,१४८, १६६, १७६, १८०, २०२ चरक मध चरन पहाड़ी ६ चाएक्य ६६ चारार ४०, ४१ चार्ल्स मेटकाफ २१४ चालुक्य दंश १२०, १२६, १३३, १३४, १३६ चाहमान वंश १२६, १३४, १३६ चित्राल मध चित्रस्थ १६ चित्तौड़ १४८ चिनाव नदी १०२

चिमना जी २०६
चीन प्रम, १०, १४, १०७, १३४
चीरघाट २००, २०३
चूड़ामन १६७–७०, १७२, १७७
चूज़िन ब्रह्मदत्त ६२
चेदि, चेटि वंश २०, २४, ६४, ६६
चेतन्य महाप्रसु १४१, १४२,१४४, १४२
चोज वंश १३३
चोंदरा गाँव ४
चोंबारा टीला ७
चोसुहाँ १८७

छ

छत्रसाल बुंदेला १६४, १७७, १७६ छ्वीलेराम (राजा) १६६ छाता ४, ६, १३८, १८४, २९७,

ज

ज्यामध २०
ज्यायस २१८
ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु २३१
जंतु (राजा) २०
जंबू द्वीप ६२
जगन्नाथ पुरी १३६, १७४
जगन्नाथ वकील २२७
जज्ज १३४
जटवारी गाँव २२८
जनेस्वर ६८
जनस्वर ६८
जनसवर ६८
जनसवर १६

'जनार्दुन' २२७ जबलपुर ११३ जमरूद १६७ जयचन्द्र (राजा) १३४, १३६ जयचन्द्र विद्यालंकार २१४,२२०, २२१ जुगसना ४ जयनारायग्रसिंह २२८ जयपुर १८३, १८४, १६२, १६७, . २००, २०१, २०२, २०४, २१०, २१७ जयसिंह १७८, १७६, १८०, १८३ जयाजीराव २१७ जरा ४४ जरासम्ब २६, ४२, ४४, ४८, ४२ जलालाबाद ८२ जिलयाँवाला बाग २२६ जलेसर ४२, १७२, १७६, २१४ जवाहरगंज १६७ जवाहरसिंह १८७, १६१-६३, १६६ जहाँगीर ८, १४६-४८ जहाँदरशाह १६८, १६६ जहानखाँ १८७-६० जांबवती ६३ जाजव १६७, १६८ जाटवाड़ा १८४, जानबिग्स १३२ जामा मस्जिद २२२ जायसवाल, काशीपसाद ७६, ७८, **≒**€, **≒**७, €¥ जार्ज टामस २०७ जालंघर ७४, १२० जिभौवी १२३ जिब्बा दादा २०३

जीमूत २० जीव गोस्वामी १४२, १४३ जुगलकिशोर मंदिर १४७, २२४ जुगलकिशोर श्राचार्य २२८, २३० जुन्नर ८४, ६३ जुमा मस्जिद १६० जुष्कपुर, जुकुर ६० जुनागढ़ ११२ जेजाकभुक्ति = जेठिमत्र ७६ जेबर १७१, १६७ जैकेमांट, विकटर १३, २२२ जैतपुर १७६ जोधपुर १२६, १४=, १६१, १७७, १७८, १८३, १८४, २०४, २१७ जोधराज १६६ जोबरेस, जोसनेस १२, ७० जोरावर १६४, १६६ जौनपुर १३६ ज्ञातृक ६३

开

भंडीपुर ४ भज्मर १७१ भाँसी २०१, २१६, २१६ मूखी १६, ६७

र

टालमी १२, ७० टीपू सुलतान २०८ टीफेन्थेलर, जोसेफ १३, २०६, २१० टेम्स नदी २२१ टैवरनियर १३, १५७, १७४, १७४ टोड़ाभीम १७३

ड

डलमऊ १३६ डलहोजी २१६ डिसेट्रियस ७३-७६ डीग १८३, १८४, १६०,१६३,१६४, १६७, १६८, २००, २०२, २११-१३, २३३ डैम्पियर पार्क २२४ डेक ब्लाकमैन १६३, २१६

त तत्त्रक ४६, ६६, तचशिला ५६, ६०, ६४, ७०, ७३, ७४, ७६, ५४, ५६, ११४ ताजमहल १४८ तात्याटोपे २१७ तातरखाँ जोदी १४६ तारानाथ ७४ तारासिंह ठाकुर २३१ तिज्यवेग ७८ तिजारा १७१, १७२ तिब्बत १२४ तिलक, बाल गंगाधर २२६, २२७ तिलपट १६१ तिलोत्तमा ३४ तुकोजी होल्कर १६४, २०४, २०६ तुखार ८६ तुखारदेश ६४, ८७ तुर्क ११४

तुकिस्तान ८८

तुर्वेसु १६, १७, १६, ६०

तुरफान ६० तुरुष्क १३३ तेजपुर ४३ तेनवा जाट १४८ तेवर (त्रिपुरी) ४३ तैमूर १३६, १४१, १८६,१६०,२०३ तामर वंश १३३ तोरणदास =३ तोरमाण ११३-११५ तृणावर्त ३२ त्रिगर्त ४३ त्रिगर्त षष्ट ६४ त्रिपाठी, रमाशंकर १२०

थ

थानेश्वर १ ४, ११८, ११६, १३६ थार्नहिल २१७-२१६ थूगा १६६, १७०, १८३ थेरावाद ८२

₹.

दंडी, श्राचार्य १२१ दंतवक ४३ द्विणापथ २०७ दत्त वंश ८४ दत्ताजी १६० दनकौर १६६ दब्बाज २०६-२०८ दमघोष ४३ दमयन्ती २० द्यानंद सरस्वती २२४ द्रद्देश ४३ दशस्य २०, २१, ७३

### नामानुकमिएका

दशार्ग १७. ४३ दशाई २० दशाश्वतेघ घाट ६७ ्दादाभाईनौरोजी २१६, २२७ दानशाह १६४, १६४ दामनि ६४ दामोदर ३२ दाराशिकोह १४६, १६१ दारक ४४ दाशाईगण ६४ दाहिर १२६ द्वारका १८, २४, ४४-४६, ४६-४१, ४४, ६२, ६४, ६६ द्वारकाधीश १६२, २२२ दिनकर राव २१७ दिमित (डिमेट्रिश्रस) ७४ दिल्ली म. मं , १३३, १३६, १३६-३६, १४१, १४४-४६,१४०,१६०, १६३, १६४, १६७-७१, १७४, १८०-८२, १८४-८६, १८६-६२, १६४, १६६, २०२, २०३, २०६, २०६, २१२, २१४, २१६-१६, २२३, २३१, २३४, २३६ दिलावरखाँ २१८ दिलीप २० दिवोदास १८, ६० दीर्घबाहु २०, २१ दीवान खास १५८ दुर्जनसाल २१४, २१४ दुमुंख ६० द्रयोधन २६, ४३, ४८-४१ दुर्वासा ३४

दुष्यन्त १८ द्भवद ४६, ४६, ४०, ६१ बुह्यू १७, १६, २० देवक २४ देवकी २४, २६, ३८, ३८, ४८ देवकुल ८७ देवगब्भा ६६ देवगाँव २०६ देवगुप्त ११६ देवाजी गवले २०३ देवन २०, २१ देवनाम ६७ देवपाल १२५ देवपुत्र ६२ देवभूति ७६ देवयानी १६ देवरात २० देवल ऋषि ३२ देवीसिंह २१८ देसाई, भूलाभाई २३२ दोश्राव ६, १६०-६१, १६४-६४, २०१-२०३, २०४, २०६, २०६, २११, २१२, २१६, २१६ दोतना गाँव २२२ द्रोग ४१, ६१ दौलतखाँ लोदी १४१ दौलतराव सिंधिया २०६, २०६,२१२ द्भौपदी ४६, ४६ ध धर्मपाल १२७

धतराष्ट्र ४६

धष्टद्युम्न ४१, ६१

धष्ठ २० ध्रुवदेवी १०४ ध्रुवस्वामिनी १०४ धेतुक ३४ धौलपुर २, ३,६७,१२३,१४०, १४४,१६४-६४,१७२,१७६,

न

न्ययोधक ४१ नगर २३३ नजफ १६६-६६ नजीव १८८-६२, १६४ नन्द ३०, ३१, ३३, ३४, ३८ नन्दकुमार देव २२७ नन्द्गाँव ६, ८, ३३ नन्दनसिंह २२८ नन्दराम (जाट) १६० नन्दी १०३, १०४ नयचन्द १३४ नर्मदा १८, ४३, ७४, १०४, ११३, ११६, १७८, १८० नरकासुर ५३ नरवर १२३ नरसिंह गुप्त ११३, ११४ नरसी मेहता ३१ नरेंद्रसेन ११३ नल २० न लक्बर ३२ नव (बवेलखंड का राजा) १०२ 'नवजीवन' २३० नवनाग ६६ नवलसिंह १६४, १६६, १६७

नसीराबाद २१७, २१८ नहपान ८४ नहरागाँव ६ नागदत्त ६६, १०३ नागदेवी ७७ नागपुर २०६ २१६ नागभद्द ६६, १२७ नागवंश ११, ४६, ६४, ६६, ६८, 909-33 नागश्री (तालाव) ६० नागसेन ७६, १०३, १०४ नागार्जु न ८६ नाथद्वारा १६२ नादिरशाह १८०, १८१, १८३,१८४, २१८ नानक १४२ नानाफड्नवीस १६५, २०६ नानासाहब २१६, २१७ नाभाग १६ नारद ४४, ४६, ११७ नारनौल १६४, १८४ नारायण २८ नारायणदास २२७, २२८ नारायखबालादेवी २३१ नारायण भट्ट ३ नारायणराव पेशवा १६५ नालन्दा १२१ नासिक ८४, ६३ नासिर-उत्त-मुल्क १५० निक्सन २१७, २१८ निधुबन १४३ निरंजनप्रसाद २३१

निवृति २० निषद् ४० नीप (राजा) १०६ नीमच २१७, २१८ नीलकंठ नागर १७७ नेपाल १२४, २१४ नेमिचक ६० नेहरू, जवाहरलाल २३४ नेहरू, मोतीलाख २३० नोनकरन १४७ नोहखेडा ४२ नोहभील ६, २११, २१४ नौगाँवा २३३ पंड्या अमृतवसंत ४३ पंचाल २, १४, १८, १६, ४६, ४०, ४६-६६, ६६, ७४, ७७, ३०६, पंजाब २०, २१, ६०, ७२, ७६, ८६, १११, ११४, ११६, १२७, १२८, १४०, १६४, १६८, १८१, १८४, १८६, १६०, १६४, २१३, २१६, २३४ पंत, गोविंदवहाभ २३४ पतंजिति ७४, ७७, ८८ ष्ठिनी १२,७० प्रथ १६ पटनीमल राजा २३० पटियाली १७१ पटेल, बल्लभभाई २३२, २३४ पथवाह ४

पदमावती ६१--६६, १०४ पन्ना १७६ पभोसा ७६ पर्णादन्त ११२ पशु ६४ पर्गाश १८ परखम २३२ परमंदिंदेव १३६ परमानन्द ३१ परमार १२६ परावृत २० परीचित ४१, १६ परूज्यी १६ पलवल ४, १७१ पह्नव मध्, मध् पांडव ४६, ४६ पांडु २४ पाटन १३४ पाटितपुत्र ६८, ७०, ७४, ७४, ७७, मम, मह, हह, १०२--४, १०६, 993 पाठक, दयाशंकर २२७ पाइम (गांव) ६० पाणिनि २८, ४८, ६४, ८८, १०० पानीगाँव १ यानीपत ११०, १६१, २०६ पार्जीटर १६, २८, ४६ पार्थियन ८४ पालवंश १२७, १३३ पालीवाल श्रीकृष्णदत्त २३१--३२ पावल प्राइस जे० सी० ७८ पावा ६४

पारवं मह पिष्टपुर १०३ पिष्पश्चि मा पीलीभीत १८२ पीहन (गांव) १६ पुरी १३८ युरु ३७, ३८, २० पुरुगुप्त १११, ११३ प्रुद्धत २० पुरूरवा १६, १८ परुवश २०, २१ पुरुषद्वत ८४ पुरुषोत्तमलाल जी २२६ पुलकेशिन ६२० पुलिंदक ७६ युष्कर १६२ पुष्कलावती ७० पुष्पश्री (राजा) १०२ पृष्यभूति ११४, ११६ पुष्यमित्र ७३-७७, १११, ११४ पुसलकर, ऐ॰डी॰ ११० पूँ ब्रुरी ६ पूतना ३१ पूना मध, २०४-२०७ पृथ्वीराज १३४-३६ पेरों २०८ पेशावर ६४, ७०, ८८, ८६, ६०, १८०, २१३ 'प्रेम' २२८, २३० प्रेम महाविद्यालय २२७,२२८,२३०, २३१ पोठसिरि १०२

पोतराकुंड २०४ पोतली (पोतन) ६४ पोरबंदर ४२ पौरव १७, १६ प्रतद्न १८ प्रताप २३० व्रतापसिंह १४१ प्रतिष्टान १६ प्रतीहार १२७-२६ प्रद्यम्न ४३, ४६ प्रबन्ध कोष १४४ प्रभाकर ११७ प्रभाकर नाग ६७ प्रभाकरवर्धन ११६ प्रभावती गुप्ता ५०६ प्रभास चेत्र ४६, ४४, ६२ प्रभासपट्टन ४१ प्रयाग १६, १८, १६, २०, ६२, ६६, १२१, १२८, २३१ प्रलंब ३४ प्रवरसेन ११७ प्रवाहण जैबलि ६६ पृथुश्रवस २० प्राजुं न १०३ 坏

फतहगढ़ १८४ फतहपुरसीकरी १४४, १७३, १७७, १६६, २१३ फतहराम १६४ फरह १३८ फाह्यान १२, ३०७, ११६, १९७, फरिश्ता १३, १३१, १४० वर्ल्डन २१७ फरी हाबाद १८७ व्ह्रमगढ़ १८५, १ कर्र विस्थिर १६८–७०, १७७, १७६ वर्ल्डन ६, १७६, फर्र वाबाद ४, ६०, ६८,१२२,१८४, वर्ल्स्सित ७७, ८४, २०८, २२८ वर्ल्सम ३०, ३१ फीरोज तुगलक १३६, १४२ ४३, ४७, ४६, ४ फीरोज तुगलक १३६, १४२ वर्ल्सन १३० वर्ल्सन १६८ वर्ल्डमिट २१४ वर्ल्सम १०३

च

वंकिमचंद्र चटजी २२६ चंगाल (बंग) २६, ४३, ४०, ६१, १०६, ११३, १२०, १४६-४६, बहलोल लोदी १३६ 238 बकासुर ३३ बख्तसिंह १८४ चगदाद १२८ बघेलखंड ६४, १०२, ११३ बरेश्वर ७३ बडवा १०२ बदनसिंह १७८, १८३, १६२ वदायुं १८२ बदायूँनी १३, १३१ बनारस ८६, ८८, १३३-३६, १७४, २१६, २२३ बयाना ४३, १४४, १४६, १४८, १४६, १४०, १६६, १७३, १६६ बरनियर १३, १७४ बरमा ६१४ बरमाजिद १४७ बरसाना ५, १६६, १६७ बरेली १८२, २१६ बल्ख ७३, ७४, ११४, ११४

बर्क्टन २१७ बल्लभगढ़ १८४, १८७, १६६ बलदेव ६, १७६, २१४, २३२ बलराम ३०, ३१, ३४, ३४, ३८, ४३, ४७, ४६, ६४, ४६, ६७,१८४ बलवन्तसिंह २१४, २१४ बलवर्मा १०३ बशरा १६१ बस्ती २०८ वसीन २०७ बहादुरशाह १४६,१६८, १८३,१८६, २१६-१5 बहाबलखाँ १४०, १४१ बहावलपुर ६०, १०० बहुधान्यक १०० बाँदा २१७ बाजीराव (बांधवगड़) १७८-१८०, १८३, २०६, २०७, २१६ बार्गभद्द ६८, ११८, ११६, १२१ वाणासुर ४३ बाद गाँव १३८ बादामी १२० बानीपाल ४३ बाबर १४१, १४४, १७० बारकपुर २१६ बालाजीराव पेशवा १८३, १८४ बालादित्य ११३, ११४ बालानन्द गोसाई १६४, १६६,१६७ बाह्वीक ६४, १०६

विंदुसार ६९ बिहुर २१६ बिड्ला, जुगलकिशोर २३७ विदारबल्त १६४, १६६, २०३ बिल्हण १४४ बिलग्राम १४७ विशनसिंह १६६, १६७ बिहार १३६, १४७, १४८, १६७, १६४, २१६ बीजापुर १६५ बुंदेलखंड ६४, ११२, १२६, १६४, १७६, २११-१३, २१६ बुद्ध १०, ४६, ६४, ६४, ६७, ६८, ६४, १२३ बुध १६ बुधगुप्त ११३, ११४ बुरदानपुर १४८ इलन्दशहर ४, ११३, १३८, २१४, र्र्प बूँदी १६२ बेगम समरू २०४ बेतवा (बेत्रवती) १७

भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल २८ भग ६५ भगदत्त २६, ४३ भगदानदास केला २२८ भगवानदास, डा० २८ भगवानदास, राजा १५३ भज्जा जाट १६५ भदावर १७६ भक्त्वोष ७६

भद्रसघ १०२ भद्रा ४३ भद्रा किवलानी ६७ भदोरिया चौहान १४१ भरत १८, ६४, ६४ भरतपुर २-४, ६, १२३, १८३, १५४, १६०, १६३, १६५, १६६, २०२, २०६, २११, २१६, २२१, २३३, २३४ भरुक ६० भलसन १६ भवदत्त ८५ भवनाग ६७ भवभूति १२६ भवानीसिंह १५१ भागभद्र ७३, ७६ भागवत पुराग ७३, ७४, ७६ भागीरथी ६७ भानुगुप्त ११४, ११४ भारत ११, २७, ४१, ४६,६२,६४, ८७, ६०, ६४, ६८, १०३, १०४, १०७, ११२, ११७, ११६, १२०, १२६, १६७, १६८, १२६, २३० भारतेंदु हरिश्चन्द्र २२६ भारशिवनाग ६४, ६७ भारहुत ७७ भागीव, केदारनाथ २२६, २३१ भागव द्वारकानाथ २२७-६६ भार्गव राधाकृष्ण २२७ भार्गव श्रीनाथ २३८-३६ भिंड ३ भिलसा ७४

भीतरी 111
भीम 18, 85, 108
भीम 18, 85, 108
भीमरथ २०
भीम नाग १७
भीम सात्वत 18, 15, 18, 28
भीमसेन, वासिष्ठीपुत्र 10२
भीमसेन थापा २१४
भीष्म 85, 88, 81
भुवन वन ३
भूमक 58
भूषणभट १२१
भोज 10, 88, 85, 129
अस्थश 15

Ħ संगीलाल, मुनीम २१८ मंगोतला १६२ संगोल १३७ मंडलैर १४७, १७१ मंदसौर ११४ मांधाता २० मकरान ६६ मकसूद १५१ मगध २६, ४३, ४८, ४०, ६४-४, ६८, ७७, ३०८, ११८, १३३ मघ शासक ६४, १००, १०२ मज ५१ मजूमदार, रमेशचन्द्र ११०, ११४ मकोई २२८ मणिग्रीव ३२ मत्स्य राज्य २, १४, १६, ४०, ६४, २३४, २३६

मतिपुर १२०

मतिल १०३ मथुरा १-४, ८, १०, १२, १३,१४, १८, २१, २४, २६, २७, २६,३०, ३१, ३७--४२, ४४, ४४, ४४, ६४-७८, ८०-४०, ४२-१०६,११२, ११४, ११६, ११८, १२०-२१ १२४-२६, १२६-३१, १३८-४४, १४२,१४४,१४७-६६,१७३,१७४, १७६, १८१, १८६-६१, १६६, १६४, १६८, २००, २०२, २०४-१२, २१४-१६, २२२-३४, २३६ --3= मद्र ४३, ६६, १०२, १०३ सद्रास २२० मदनचन्द्र (गाहड्वाल) १३३ मदनमोहन मन्दिर १४७ मदनवर्मदेव (चंदेल) १३४ मध्यदेश ४१, ६६, १०१, १०४, २३६ सध्यश्रान्त ११८ मध्यभारत २, ३, ११४, ११४,१४० मधु २०, २१, २२ २६, ४७ मधुकर, राजा १४७ मधुपुर २१, २२, २३ मधुमती २४ मधुवन ४७ मनु १६ मन्ची १३, १७४ मनोरमादेवी २३१ मयूर १२१ मरुत्त २०

महा ६४, ६४, ६८

#### वज का इतिहास

बलानसिंह २३१ मल्हार होल्कर १८४, १८६, १६०, 383 मिलिनाथ १०१ मिलिक काफूर १३८ महस्रद गजनवी १३, ११४, १२६-३१. १३३ महाकंस ६६ सहाकात्यायन ६६. ६८ सहाकारयप ६७ महात्मा गांधी २२१, २३०, २३२, महादजी सिंधिया १६४, १६६-२०१, २०४-२०७ महापद्मनन्द् ४१, ६८, ६६ महामानमत ८२, ८१, ३२२ महाराज गुप्त १०२ महाराष्ट्र ८४, १२७, १३८, १६०, २०७, २०६, ३१६ महावतस्त्रां १६४ महावन ४, ७, १३, ७३, १३१. १३८, १७२, १८६, २०३, २११. 338 महावीर ६४ महासंधिक ८२ महीपाल १२८, १२% महेन्द्रप्रताप, राजा २२७, २२८ महेन्द्रपाल १२७, १२= महेश्वर नाग ६७ महोली २६ मांट ४, ६९, १६३, २१९, २१४, २२६

माएड १४८ माकन्दी ५० माठर ८६ माशिक्याला ६० मातंग दिवाकर १२३ माधवलालजी (ज्यो०) २२७ माधवराव पेशवा १६४, १६% मानतुंगाचार्य १२१ मानसिंह १४३, १६२, २१० मानसीगंगा १४३, २५४ मार्तिकावत १८ मालव ६४, १००,१०१,१०३,१०६ मालवा ६४, ६४, ११३,११६,११८, ११६, १२३, १३३, १६४, १७८ १७६, २०२, २०६, २१२ मालवीय,पं० मद्नमोहन २२७,२३७ मावलंकर, गरोश वासुदेव २३७ माहिष्मती १८, ४०, ६४ मित्तल, बाबूलाल २३३ मिथिका ६६ मित्रवंशी राजा ७७, ७८ मित्रविंदा ४३ मित्रायु १८ मिनेंडर (मिलिंद) ७६ मिर्जा शफी ६६६ मिसदेश ६६, १२६ मिहिरकुल ११४ मिहिरभोज १२७ मीराबाई १४२ मुंगेर १३६ मंजवन ३४ मुंशी कन्हेंयालाल माणिकलाल ४८, २३६

#### नामानुक्रमणिका

मुकर्बखाँ १५७ मुख्तारखाँ १६७ सुचकुन्द् ४४ सुद्गल १८ सुशिदकुलीखाँ १४८ मुरसान १६३, १६८, २०१ स्राद १४८ मुरादाबाद १८२ सरार २१८ मुरैना ३ मुरूएड १०४ मुलतान १२६ मुष्टिक ४०, ४१ मुहम्मद्खाँ वंगश १७७,१७६,१८०, १८२, १८३ मुहम्मद तुगलक १३८, १३६,१४२ महम्मद बेग हम्दानी २०२ मुहम्मद् शाह १७२, १८१, १८३ सूलचन्द २२५ मुलद्वारका ५२ मेकल ११३ मेगस्थनीज १२, ६६, ७० सेधातिथि १ मेरठ १३१, १३६, २१६, २३६ सेविक 🗆 🗸 मेवाड़ १०१, १४१, १६२ मेवात १४४, १४०, १६५, १६६, 339,939 मैकडानल १, २८ मैकिकिंडल ७० मैंडेक १६२, १६४, १६४, १६७ मैनपुरी ४, ६०, १८२, १८४,२०८, २१४, २३१

मैत्रक वंश ११८ मैत्रेय १८ मोदीमील १ मोदीमस्जिद ११८ मोदीराम २२७ मोदुरा १२,७० मोमिनाबाद १६३ मोरा ८०,८३ मोरिय ६१ मोहकमसिंह १७७,१७८ मौखरी वंश १०२,११४,११८

#### य

यदु १६, १७, १६, २० यसुना ४, ४,८, १६, १७, २०, २६, ३०, ४६, ६०, ६४, ७१, ८२,६०, १००, १०७, १०८, ११६, ११६, १२४, १३८, १३६, १४१, १६८, १७७, १८८, १८६, १६३, १६८, २११, २१३, २१८, २२१, २३४ ययाति १६, २२, ४१ यशवन्तराव होत्कर २०६, २०७, 299-98 यशविहार १२४ यशोदा ३०-३२ यशोधर्मन ११५ यशोवर्मन् १२४, १२६ यादव ५०, ४८ यारकंद ५७, ६० युधिष्ठिर ४४, ४८, ४६, ४०, ४१ युयुधान ५०

युरोप ११२, १७३ यूनान ६६ योधेय ६४, ६४, १०० १०१, १०३, ११४

₹ रंगजी मंदिर १७६ रंगेश्वर महादेव १०६ रंगो बापूजी २१६ रं जबुल, राजवुल ८०, ८१-८४ रंभा ३२ रख़ २१ रघुजी भोंसले २०६ रणञ्चोरलाल २२६ रणजीतसिंह (भरतपुर नरेश) १६४, १६७-२०१, २०६, २११,-१४ रगाजीतसिंह (पंजाब के सरदार) २१३ रणसिंह पवाँर १६६ रणधीर २१४ रतनमाला ३१ रतनसिंह १६३, १६४ रथवर २० रनकौली ६ रहीमदाद १६७ राघोबा १६५ राज्यषाल १२६ राज्यवर्धन ११६ राज्यश्री ११६, १२०

राजगृह ६८, ७०, ६३

राजन्य ६४, ७८, ८४

राजपूताना ५४, ११५

राजन्यष राजपुर ६४

राजशेखर ६२ राजशेखर सूरि १४४ राजस्थान ३, ६४,१००,१०१,१२६. १३८, १४०, २००, २११, २१६, २२४, २३४, २३७ राजसिंह १६२ राजाराम १६४-६७ राजारायसिंह २३६ राजेन्द्रश्रसाद २३४ राधा ३६, १४४ राधाचरण गोस्वामी २२६ राधावल्लभ मंदिर १५७ राधेश्याम द्विवेदी, ज्यो० २२७,२३० रानाखां २०२-२०४ रानोजी शिन्दे १६४ रापरी १४५-१४६ राम १४, २१, ३४ रामगढ़ १६७ रामगुप्त १०४ रामचन्द्र १६४ रामचेहरा १६४ रामजीदास २३१ रामवीर्थ, स्वामी २२७ रामदत्त ८४ रामनगर ६० रामनाथ, मुख्तार २२८, २२६ रामभद्र १२७, १२६ राममोहनराय, राजा २२६ रामशरख जौहरी २३० रामसिंह, मास्टर २२७, २२६, २३० -38 रामानंद १४२

रायचौधरी, डा० २८, ७६, ६२ गायजीपाटिल २०१ रायरामदास खालसा १४६ रायमाल १४४ राया ६, २१८, २३१ रावत, जगनप्रसाद २३७ रावण २२, २३ रावी १०१, १०२ राष्ट्रकृट वंश १२६-२८ राष्ट्रीय बालमंडल २३० रिचर्ड वर्न ८३ रियाजखाँ १६⊏ रुक्सकवच २० रुविमणी ४७, ४८, ४२, ४३ रुक्मी ४३, ४२ रुद्रदामन १०० रुद्रदेव १०३ रुद्रसेन ६८, १०६ रुशदग् १६ रुहेलखंड १८२, ८८, २१६,२१६, २३६ रुहेले १८२ रूप गोस्वामी १४२, १४२ रूपानंद १६३ रूस २२८ रेवत ४२ रेवती ४६, ४२ रेवाड़ी १७६ रें किंग, जी० १३१ रैप्सन ८४ रैवतक ४६ रोम ८७, ८८, ६३, ११२

रोहिणी ३० रोहीतक १००

ल

लखनऊ २१६ लखवादादा २०७ लितादित्य १२४ लवरा २०-२४, ४४, ४७ लहरोला (गाँव) ४ लदमण २३२ लक्मगादास २२७ लच्मणप्रसाद, वकील २२६ लच्मणसिंह २१२, २१४ लक्मरा ४३ लक्सी ७८, ८०, ८४ लक्मीचन्द्र, सेठ २१७ लचमीबाई २१७ क चनीरमण, आचार्य २३१ लाखेरी २०४ लाजपत्तराय २२७, २२६, २३० लालसीत २०२ लासवाड़ी २८६ बाहौर ६१, १४४, १६=, १८०, १८१, १६१ लिच्छवि वंश ६३, ६४, १०२ लियक ⊏४ लेक, लार्ड २०८, २०६, २११-१३, २३४ लोला २१

व

वंच्च ६६ वंस (दे० वत्स)

विज्ञ ६३, ६८ वज्र ४४, ६२, ११४ वज्रमित्र ७६ बत्सर (राज्य) १८, ४१, ६४, ६४, १०२ वत्स भट्टि ११७ वत्सल, द्वारकाशसाद २३१ वत्सासुर ३३ वध्रयाश्व १८ वराहमिहिर ११७ वरुण ३४ वल्लभाचार्य, महाप्रमु १४२, १४३, १४२ वलभी ६६ वसु ८३, ६२, ६७ वसुज्येष्ठ ७६ वसुदेव २४, २६, ३०,३७,३८, ४१, ५४, ६२, ७७, १३१ वसुमित्र ७३, ७४, ७६, ८६ वाक्पतिराज १२६ बाकारक वंश ६४, ६८, १०६, ११३ वाजपेयी, ऋष्यदत्त २१, १२४,२२१ वाजिद्याची शाह २१६ वामेष्क (वासिष्क) ६, ६२ वामन ३१ वारणावत ५० वासवदत्ता ६४, १२४ वासुदेव ( दे० कृष्ण ) वासुदेव (कुषाण शासक) ६२ बिंटरनीज, डा० २८ विंध्यप्रदेश ५१, ७३, ६५

विक्टोरिया २२३ विक्रम संवत् ८४ विक्रमाजीत १४४, १४० विक्रमादित्य ६४, १०४, १०८ विकृति २० विजयपाल (प्रतीहार) १२८ विजयपाळदेव (गाहड्बाल) १४१ विद्वलनाथ १५२ विदर्भ १७, २०, ४० विदिशा ७४, ७४, ७६, ८४, ६६, १०६ विदुरथ २० विदेह ६३ विनायकपाल १२८ विनोबाभावे २३६ विभुनाग ६७ विमक्डफाइसिस ८६, ८७ विरजानंदजी स्वामी २२४ विराट नरेश ४६ विराट नगर २, ६४ विलिंगटन, लार्ड २३१ विलोचपुर १५७ विविधतीर्थकस्प १४४ विष्णु २८, १२६ विष्णु शास्त्री चिपल् एकर २२६ विष्णुमित्र ७७ विषाणी १६ विश्वकर्मा ४४ विश्रान्त घाट १७३, २१०, २२४ वीतिहोत्र ५६ वीरसिंहदेव, बुदिला १५६, १६२-६३, १७४, २३७

वीरसेन ७८, ८४, १६, १८ चुक ६४ वृकस्थल ५० वृजि ६४ चृित्या २४, ३७, ४६, ४०, ४८, ६४ बुन्दाबन २, ७, १०, ३३, ३८, ४६, ७१, १०६, ११०, १३८,१४२-४४, १४२, १४३, १६२, १६३, १७६, १८१, १८८, १८६, १६३, २०१, २०३, २०४, २१०, २२२-२४, २२७-२६, २३२, २३४, २३६ वृन्दावनदास चाचा १८१ वेत्रवती (दे० बेतवा) वेरजा ७४ बेलेजली २०८, २१२, २१३ वैद्य चिंतामिण विनायक १६, चैन्यगुप्त ११४ वैवस्वतमनु १६, ४१ वेश्रवस १०२ बेशाली ६३, १०२ च्याघ्रनाग १७ च्यास नदी ६६, ७६, १०१, २१३ च्योमन २० च्हाइटहेड, श्रार० बी० ११

য়

शंखचूड ३६ शंभाजी १४४, १६४ शक वंश १४, ८४, ८६, ६१, ६४, १०१, १०४–६ शकटासुर ३२ शकसुरुण्ड १०३ शकुन्तला १८ शकुनि २०, ३१, ४६ शतानीक ६०

शत्रुष्त १४, २३-२६, ४४, ७९ शर्मिष्ठा १६ शर्याति ४१ शर्वनाग ६६, ११२, ११६, शल्य ११ शशचन्द्रदत्त या शिशुचन्द्रत्त ८५ शशविंदु १६, २० शशांक ११८ शहद्रा १६१, १६४ शांतिदेवी २३१ शांन्तिदेवी ब्रह्मचारिणी २३१ शाक्य ६४ शाक्यमुनि १०७ शाकल ७०, ७४ शान-शान ६० शाल्वदेश १८, ४४ शाल्बराज ४३ शालिवाहन १४१ शालिशूक ७३ शाह त्रालम १६७, १६०, १६६, २००, २०३, २०४, २०६ शाहजहाँ १४४, १४६, १४८-६० शाहजहाँपुर १८२ शाहपुर १६२ शाहू १८३ शिकोहाबाद १७६ शिनेयु २० शिव २१, ८६, ८८, ६१, ६२ शिवघोष ८० शिवदत्त ८० शिवपुरी १२३ शिवमघ १०२ शिवशंकर उपाध्याय २३१

शिवाजी १६०

शिवि १६, ६४ शिश्रमंदि ३०४ शिशुपाल २१, ४३, ४८, ४८ शिहाबुद्दीन गोरी १३४-३७ शुंगवंश ११, ७३-७७, ७१, ८४ श्रक्तिमती १७ शुक्क, चिंतामिश २२८, २३१ शुजायता वाँ १४७ शूद्रक ६२ शूर १४, २१ श्ररराजाधिदेव १४ शूरसेन २, ६, १२, १४, २३, २४, २७, ४२, ४३, ४०, ४६, ६२-६६, ७३, ७७, ७६, ३०८-३१० श्रपीरक मध श्रंजय ६० शेख इब्राहीम १४४ शेरगढ़ ४, १३८, १६२ शेखा १४४ शेरवानी २३१ शेरशाह १४६, १४८, १४६, १४१, शेरसागर (तालाव) १४७ शेषदत्त ८४ शैल देश ६० शोडास ८१-८४ शोग ६० शोशितपुर ४३ शौंरसेन (शौरसेनाइ) १२, ७०, ७१ शौरसेनी प्राकृत १ शौरि ३४ श्रावस्ती ६४, ८१-६०, ६३ रमेतकेतु ६३

щ संकर्षेशा ३० संकाश्य ७४ संकिशा ७४ संघरच ८६ संप्रति ७३ संभल ३८२ संयोगिता १३४ संवरण १६ सञ्चादतञ्जलीखाँ २०८ सञ्चादतखाँ १७०-८० सकेत १७३ सगर १८ सत्यभामा ५३ सत्या ४३ सत्वंत (सत्वान्) २०, २४ सतघडा २२४ सतलज, १००, १०१, १३६ सतारा २१६ सतीबुर्ज १४३ सदाशिवरावभाऊ १६७ सनकातिक १०३ सनातन गोस्वामी १४२, १४२ सप्तिषिं टीला ८१, ८२, १२४ सफदरजंग १८३-८४ सफीखाँ १६४ सम्पूर्णानन्द २२८ समरू १६२, १६४-६६ समुद्रगुप्त ६४, ६७, ६८-१०४,११६ सर्जी ग्रंजनगाँव २०६ सर्वास्तिवादी मा, मार सरकार, डा॰ जदुनाथ १८४, १८८, 358 सरकार, दिनेशचन्द्र २२, ६८ सरस्वती १६, १६, ३६

सरहिन्द १४६ सलावतखाँ १८४ सवाई जयसिंह १६६, २१० सवाई साधवराव १६४ सहदेव ४८ सहपऊ १६३, २११ सहार ६, १७१, १६२, २१२, २१४ साँगा राखा १४४ साँची ७७, ६३ सांदीपनि ४२ सांब १४ सागर ११४, १२७ साचौ १३२ सात्यकी ४१-४१ सात्वकी शर्मा २३१ सात्वत ६४, १०६ सातवाहन वंश ७३-८४.१२ सात्रासाह ६० सादाबाद ४, ६, १६१, १७१,१६७, २११, २१४, २३३ सारनाथ मम, ६०, ६३, १३४ सारिपुत्र १०८, १२३ सासनी १३, ३६८ साहसांक ६२ सिंध (प्रदेश) ७७, ८०, ६३, १८४, २३४ सिंघ (नदी) ७४ १०६, १८१,१६० सिंहल १०३ सिकन्दर शाह ६६, ७६,१०१,१४०-४२, १४६ सिकन्दरपुर १७१ सिकन्दरा १६४, २१२, २१३ सिनसिनी, १६६-६८, १८३ सिल्युकस ६६

सीमाप्रान्त २३४ सीरिया १२६ सीहाड़ (नाथद्वारा) १६२ सीहीं ६० सुई विहार ६० सुजानराय खन्नी १७३ सुदर्शन भील ११२ सुदामा ४२ सदास १८, १६, ६० सुधर्मा ४४, ४८ सुन्दरदास १४७ सुनाम ४१ सुनेत (सौनेत्र) १०० सुबाह २३, १०६ सुभद्रा ४१, ४१ सुभागसेन ७३ सुमित्र ७८ सुयज्वा २० सुवल नग्नजित् ४३ सुषेण १०८-११० सक्तिमतीनगर २, ६४ सूर्यनित्र ७७ सुरेदास ३, ३१ ख्रजमल १८३-८७, १६८-६२ सेनवंश १३३ सेनिक २३० सेवासिमति २२८, २२६ सैयद ग्रब्दुहा १६६ सींख १६३, १६४, २१२, २३२ सोंसा १६३, २११, २१२ सोम १५ सोमल ६० सोमदेव २२८ सोमेरवर १३३

सौराष्ट्र ४१,४२,७६,८४,१०६,११३
सौवीर ४३, ६४, ६६
स्कंदगुप्त ६६,१०४,१११-१३,११६
स्कन्दनाग २६७
स्कन्दनाग २६७
स्द्रेवो ७६
स्ट्रेवो ७६
स्ट्रेवो ५६
स्यालकोट १६२
स्मिथ, विसंट ए० ७७, ७८, ६०
स्वामी विवेकानन्द २२६

J. C.

हगान ८० हगामच ८० हटकांट १४१ हन्दाल १४६ हबीबग्रलीखाँ १४१ हमदानी १६६ हर्यश्व २२, २३, २५ हर्षवर्धन ११८-२१, १२४, १३४ हर्ष संवत् १२० हरद्वार १३६ हरनामदास बाबा २२७ हरिजन आन्दोलन २३१ हरिजन सेवक संघ २३१ हरिदास स्वामी १४३ हरिदेव २१४ हरियाना १३३, १६१, २०६, २११ हरिषेण (राजा) ६१ हरिषेण (कवि) ११७ हरिसिंह खंगारोत १६६ हस्तिनापुर २, १८, ४६, ४१, ४४, ४६, ६०, ६२, ७०

हसनग्रलीखाँ १६%, १६३ हाजीखाँ १४० हाथरस २०१, २१७, २१६ हाथी गुँफा ७४ हार्डिंग २२४ हास्यवन ३ हिंदृकुश ८६,८७ हिम्मतबहादुर गोसाईं १६८, २००, २०१, २०४, २०४ हिमालय १८, ६४, १०४, १२७ हिरात ६६ हीनयान मत 🖛२, १२२ हीरासिंह जाट १६६ हुएनसांग २, ७, १२, ६६, ११६-२१, १२३ हुकुमसिंह २२७ हुमायूँ १४६, १४७, १४०, १७० हविष्क ८७, ६१ 🧭 हुविष्कविहार ६१ हसेनी २२८ हसैनग्रली १६६ हसैनशर्का ह्रण १०४,१११,११४, ११४, ११६, १२६ हेमू १४० हेरावलीज १२, ७०, ७१ हेलियोदोर (हेलियोडोरस) ७४, ७६ हेबर, विशप १३, २२२ हैदराबाद १७८, २०८ हैहय वंश ५६ होडल १६६, १६६ होमरूललीग २२८, २२६ ह्यूम २२६